मूल्य १)

प्रकाशक श्री भारती - निकेतन वल्ली भारान दिल्ली । सुद्रक राधावञ्चभ इत्दिया विन्डसर प्रेस दिल्ली

### आशीकीह

श्री पीयूष की ग्राम-शाला को लेकर हिन्ही-काव्य-सेन्न में प्रविष्ट हुए थे। उसके एक वर्ष पश्चात श्राप सित्-दीप के रूप में गांवों का धूप-छांह भरा चित्र उपस्थित कर रहे हैं। इस पुस्तक में किन गांवों को एक चिंतन श्रील चित्रकार की मानसिक स्थिति से देखा है श्रीर उनमें उस्कर्ष श्रीर श्रपकर्ष दोनों के चिन्ह पाये हैं। उन चिन्हों को श्रापने श्रपनी शब्द-चित्रशा-कल्ला से स्थायी बना दिया है। उन चिन्नों को देखकर ग्राम सेवकों को कुछ प्रेरणा मिलेगी। मैं श्राशा करता हूं कि श्री पीयूप जी की इस रचना का हिन्दी संसार में श्रादर होगा श्रीर उनकी किन-प्रतिभा श्रपनी दीन्ति से इमको मानव-जीवन के नये दश्यों श्रीर मार्मिक पन्नों का दर्शन करायगी।

—गुलाब राय

उन्हीं आदरयीय लाला मोतीराम जी रोहतगी के कर कमलों में, जो मुक्ते पितृ वत स्नेह करते रहे हैं तथा जिनके विद्यालय ने मेरे जिये विश्व का द्वार उन्मुक्त किया, सादर ! सस्तेह—

> उन्हीं का कृपाकांची 'पीयुष'

#### अपनी बात

पीयूष जी की प्रथम कृति 'ग्राम-बाला' से परिचय पाकर हमें हमारें उदार पाठकों ने बाध्य किया कि हम अपने अन्य भकाशन से पूर्व पीयूष जी के 'सरित-दीप' से ही भारती के मन्दिर को आलोकित करें। सच तो यह है कि पारित वों माम-बाला का जो मूल्य आंका है, देखकर हम दंग रह गये। और पीयूष जी ने अपनी कला की कृष जो पाठकों के हृद्यों पर चिर-स्थाई बनाकर छोड़ दी है - इसके लिए हम उन को बधाई देते हैं। उनकी कला से भारती-निकेतन को गौरव मिला है।

इस एक वर्ष के समय में दोस्तों का जो सहयोग हमें मिला है, हम उनके फ़ुत्क हैं श्रीर शागे शाशा करते हैं।

> बनारसी दत्त शर्मा सेवक प्रधान मन्त्री श्री भारती निकेतन, बल्ली मारान, दिल्ली।

# दो शब्द

'सरित्-दीप', 'प्राम-गला' के बाद मेरी दूसरी रचना प्रकाशित ही रही है। 'प्राम-बाला' की छालोचना करते हुए एक छालोचक ने लिखा था कि कवि मानसिक शान्ति के लिये गार्वो की भोली भाली जनता को अपना वर्ण्य चुन लेते हैं। गार्वो की श्रोर साहित्यक समुदाय के सुकने के नहां श्रीर कारण हैं वहां एक यह भी उन्होंने बतलाया।

यद्यपि उन्होंने यह स्पष्ट कह दिया था कि 'ग्राम-बाला' के किव का यह द्रांध्र कोण नहीं रहा है तथापि उन्होंने मुसे एक नई वस्तु सोचने को दो हो, श्रीर मैं सोचने लगा कि क्या हमारे किव वर्ग अथवा साहित्यिक समुद्राय का गावों की श्रोर जाने का एक यह कारण भी हो सकता है ? बहुत विचार करने के बाद भी मैं उनके कथन में सत्यता का कोई श्रंश नहीं पा सका। मेरी समक्त में—िक गांव भारत के प्रकृत-निवास-केन्द्र हैं, भारत की जन-सत्ता गावों में रहती है श्रोर भारत की सामूहिक उन्नति में ग्रामोत्थान ही पहिली आवश्यक वस्तु है—साहित्यिक वर्ष का गावों की श्रोर जाने में मेरी भांति उपर्युक्त दृष्टिकोण ही रहा होगा।

'सरित-दीप', लिखते समय मेरे मस्तिष्क में जहां ध्रनेक उलक्तनें श्रीर स्कावटें मरी हुई थी वहां एक यह भी थी कि श्राज गीति काव्य के मुक्त युग में यह मेरा बेसुग आलाप क्यों ? परन्तु मुक्के मालूम नहीं वह कौनसी शक्ति थी जो मुक्के बाध्य कर रही थी और में अस्वस्थ होते हुए भी पृष्ठ के पृष्ठ अपने खल्फ में रगता चला जा रहा था। वैसे मेरा तो अब तक यही विचार है कि मुक्त काव्य में रस उस परिपक्य अवस्था को नहीं पहुंच सकता जितना कि प्रशन्य काव्य में । गुप्त जी के साकेत को पढ़ कर हम हॅम और रो सकते हैं परन्तु अन्य कवियों की मुक्त रचनाएं हमारे अन्तराल पर उतनी गहरी छाप नहीं खाल सकतीं—यह ठीक है कि वे हमारे हृदय को कभी कभी अनुमूतियों के जोर से हू जरूर देती है परन्तु उनका प्रभाव स्थायी नहीं होता। प्रवन्ध काव्य मे पाठक आत्म विभोर हो उठता है, काव के विचारों की छाप उसके हृदय पर पड़े बिना नहीं रहती, वह जो कुछ कहना चाइता है उसे कुछ सिक्ष्य रूप अवस्य मिल जाता है।

'सिरित-दोप' का क्या कथानक है अथवा इपक्षी क्या टेम्नीक, धुक्ते इसके बारे में कुछ नहीं कहना , मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि 'प्राम-याला' मे मै जो कुछ नहीं कह पाया था या नहीं कह सका था, वह इस म है, परन्तु मैं जो कुछ कहना चाहता था वह शायद आज भी न कह सका, पता नहीं क्यों, पर आज भी शुक्ते कुछ ऐसा मान होने लगता है कि जैसे कुछ रह गया हो।

हां, खंद शौर भाषा के वारे में श्रवश्य कुछ निवेदन करूंगा। शा 'निराता' जी ने जिस कविता-पथ को अपनी प्रतिभा-प्रभा से श्राबोकित गा है, मैं उसका श्रनुयायी हूं, उसे श्रेयस्कर भी मानता हूँ श्रोर इसी गाय 'श्राम वाला' मुक्त वृत्त हो में जिसी भी गई थी परन्तु जुक वृत्त जैसा कि मुझे श्रनुभव हुशा, साहित्यिक वर्ग की ही वस्तु है। ज 'माधारण मुक्तवृत्त से कोई लाभ नहीं उठा सकता। वह पढ़ नहीं सकता पर समझ भी नहीं सकता। तब क्या कविता केवल साहित्यिक वर्ग ही की तम्तु है ! उसे तो घर घर में श्रमा प्रकाश पहुंचाता है श्रोर उसके लिये दीर्घ

काल से चली जाती हुई परिपाटी को पकडना ही पहेगा, हा—चाहे तो उसे आधुनिकता के रंग में रंग सकतो है। इसीतिये अपने कई मित्रों के अनुरोध से मुक्ते सरित् दीप तुकांत कुन्दोबद रूप में ही लिखनी पढ़ी परन्तु फिर भी मुक्त वृत्त के मोह को न छोड़ सका और एक नर्ग मुक्तवृत्त में लिख ही गया। इस मुक्त वृत्त की टेकनीक प्रन्य मुक्त वृत्तों ये भिन्न है। सम्भव है यह छुछ अधिक सरल और प्रिय हो सके।

भाषा के बारे में में कुछ मुक्त अवस्य रहा हूं, (यदि उसे मुक्ती ही कही जा मकती है तो) जैसे आंख के जिये में कहीं जिख गया हूँ 'अश्रु क्या-ज्य' आम-बाजाओं के जिये तिख गया हूं 'अप रिक्रणां'—ऐसे अन्य कई शब्दों की के जिये भी कहीं जिख गया हूं 'रूप रिक्रणां'—ऐसे अन्य कई शब्दों की मैंने घड़ा है। मैं नहीं जानता कि व्याकरण की दृष्टि से इन का कोई महत्व अथवा सार्थकता है या नहीं परन्तु मुक्ते ये मुन्दर जागे और मैंने प्रयोग किया। दृष्टरे क्यों कि मैं कुछ गांव पर जिख रहा था अतः आमीण शब्दों को भी कि काव्य शास्त्र में चारे आमीणता को एक दोष माना है परन्तु मेरी समक्त में वहां का बातावरण उपस्थित करने के जिये उनका होना आवश्यक सा जान पड़ा और मैं उन्हें जिख गया। चाहे विद्वज्यन इसे कुछ भी कहें परन्तु में तो यही कहूंगा कि मैंने ऐसा करके मातृभाष के शब्द भणवार की अभिवृद्धि ही की है। क्योंकि इन शब्दों के पर्याय वाची शब्द हिदी में नहीं मिलते। उदाहरण के जिये कुछ एक शब्द में दे रहा हूं:—

- १ गोरवा-गांव के प्रथम छोर को कहते हैं।
- २ बागर-कड़बी के ढेर को कहते हैं।
- ३ भरोटा-चारा श्रथवा ईंधन श्रादि के बंडल का नाम है।
- ४ रास-बैलों की वह रस्सी लो नथुनों में पिरोई हुई होती हैं।

इसी प्रकार के कुछ अन्य शब्द भी है, जिनके पर्यायवाची शब्द हुँहने

पर मिल भी सकते हैं परन्तु मुफ्ते वे ही श्रन्त्ने लगे जैसे, येगला, लोक, श्रोपरी, तदका, जरठ, बदको, ध्यावस, ठाण इत्यादि ।

हो सकता है कि ये शब्द प्रांतीय हों, परन्तु श्रभाव की पूर्ति श्रन्य भाषाश्रों के शब्द न लेकर यदि प्रांतीय भाषाश्रों के शब्दों से की जाय तो मेरी समक्त में श्रमिक श्रेयस्कर है।

श्रन्त में मैं श्री॰ प्रो॰ नगेन्द्र एम॰ ए॰ तथा श्री बिहारी लाल जी चतुर्वेदी के प्रति श्रत्यन्त कृतज्ञ हूं कि जिनकी प्रेरगा श्रीर साहित्यिक सम्म-तियों से मेरा यह प्रयास श्राज पूर्ण हो सका है।

मुक्ते याद है कि श्री भारती निकेतन के प्रधान मंत्री श्री॰ सेवक बी मुक्त से दूर रह कर भी मुक्ते चैन नहीं लेने देते थे श्रीर उनके पत्र पर पत्र श्रा श्रा कर पूछ रहे थे कि "भैया! सरित्-दीप की मंजिल श्रव कितनी श्रीर है ?" उनपत्रो से मुक्ते एक नया जीवन मिल जाता था, जैसे किसी ने मेरे कान में कोई मंत्र फूक दिया हो। श्रीर उनके स्थानापन्न श्री॰ श्रजान जी तथा उनके सह-योगी श्री कृष्णगोपाल रोहतगी, जिनके श्रथक सहयोग श्रीर सतत्-प्रेरणा से श्राज एक वर्ष बाद ही मैं श्रापके सामने दूसरो कृति लिये खड़; हूं सच पूछिये तो यह सब इन्हीं स्नेहियों का काम है। इनके श्रित कृतज्ञता प्रगट करना या धन्यवाद देना मैं तो स्नेह को श्रपमान करना समफता हूँ। मैं नो इतना ही जानता हूँ कि वे मेरे श्रपने हैं श्रीर इसीलिये उनका मुक्त पर श्रधिक श्रिधकार है।

विशेष फिर कभी ?

विनीतः— कैलाश चन्द्र 'पीयुष'

```
पीड़ा - पुन्त - विदारिग्री !
किवता-कुञ्ज - विदारिग्री !
जीवन-ज्योति जगा दो मा !
दुःख - दैःय - संदारिग्री !
वितरो मनुज-मनुज मे स्नेह,
सिरजो कग्रठ-कग्रठ में गान;
भर दो जन-जन में उल्लास,
फूको गांव-गांव में प्राण्।,
श्रो शब्दो की श्रिधराज्ञी!
```

श्रो भावों की साम्राज्ञी !

साध्यसमय जा पहुंचा सरिता के तट,

भरने को भावहीन रिक्त-हृद्य-घट,

करने को सृदु उल्लासों का संचय,

भरने को तृषित-तप्त-श्रश्र-क्याजय!

श्रन्तिम सी किरणों की श्राभा मन्जुल, पाकर के सरिता का वृक्त गया धुल, शान्त वियत, झाती पर दीप प्रज्वलित, बढ़े चले श्राते थे सहर-वश स्वरित!

बढते ही श्राये वे पास पास में,

पास ही खडा था मैं सघन घास में,

एक दीप मध्य पश्र—खग्रड सा दिखा,

जिज्ञासा पूर्ण हुन्ना, पढंुक्या जिखा?

ं खेंच बेंत ही से उस दीप को लिया,
पत्र खोल वर्णों पर ध्यान भी दिया,
लिक्ला था दोहा सा पत्र—खण्ड पर,
बांच जिसे भावों से चित्त गया भर!

सार था कि, ''नेह—पीर वहती है क्यों, नयनों में नीर—राशि—रहती हैं क्यों ?'' सोचता रहा मैं कुछ देर तक यही, पहुँचा पर किल्चित भी सार पर नहीं!

मानस में उठी एक प्रवल हुक थी, देखूं वे प्रामीणा यही मूक थी, कविता नित करती है जिनमें क्रीडा, सतत सजग रहती है जिनमें बीड़ा!

श्रमित रूपसी हैं जो सरज-प्रकृति हैं, श्रीर जन्म ही से जो तरज स्मृति हैं, थे समीप एक वयोवृद्ध महाशय, जाने किन मुक विचारों में थे जय ! "कहां पास गांव यहां, " पूंछा उससे, "उहां ठांव" हाथ हिला बोला— ग्रुमस्ते, तम ने निज चादर में विश्व लपेटा, जन-समूह जा जा निज घर में लेटा!

रात हुई देख बढ़ा मैं भी घर को,

तट पर ही छोड़ खड़ा बूढ़े नर को,

मन में जिज्ञासा के भाव थे घने,

धूमिल से कई एक चित्र थे बने।

आ न पास कृत्रिमता उनके सकती,
स्वास्थ्य-चिन्ह रिक्तमता वहां थिरकती,
''गांवों की बालाएँ स्नेह भरी हैं,
विधि ने शुचि निधियों सब वहां घरी हैं!

सतदल-सा मानस से कपट हीन वे,
श्रू-भंगी, तरस-नयन-गति-विहीन वे
सास्त्रिक्ता पूर्ण सरस - हासमयी वे
स्वर्ग सुन्दरी हैं उल्लासमयी वे।"

कवि-वर्णित उनका यह वर्णन पढ़-पढ़,

मैंने रख छोडे थे छुछ विचार गढ़,

उनके श्रनुसार स्वप्न निरखता रहा,

श्राम्या का सौम्य हृदय परखता रहा!

सहती थीं फूल कभी हॅस हॅस कर वे, देती थीं सृत में भी जीवन भर वे, श्रलहड़ता श्रालोड़ित तन करती थी, सुभग सरस चितवन थी मन हरती थी!

मूक नाट्य करती थीं रह रह पत्त पत्त,
चित्त हुआ जाता था स्वप्न में विकल,
रजनी ने तारों का हार पिरोया,
दूर कहीं कोलाहत्व जग का सोया!

मन्द मन्द हॅसता था चन्द्रमा सरस, श्रगणित मृदु कर से तन रात का परस, प्रगटे हुत लीन हुए तारों के दल, अरित वही, जाती थी श्रविरत 'क्व कल'! ज्यों त्यों निःशेष हुई कान्त वह निशा, चपल उषा हँसी खोल पूर्व की दिशा, उठ बैठा मैं भी कुछ श्रलस—मनासा, शैया पर बैठ गया शान्त बना सा!

भीवन यह नित्य बहा जाता चित्य-चित्य,

पा न सका नाम प्राप्त कर न सका धन,

भारी सा मन था कुछ श्रत्वसित सा तन,

समम ही न श्राता था क्यों यह जीवन—

नित्य बहा जाता है ढंग पुरातन, वही मार्ग वही बात वही विरसपन, रहता है सब ही का चिषक हार्स क्यों , जल-कण का पल्लव पर चिएक रास क्यों ?

सिरतात्रत समय भी न कभी थकेगा, बन्न-ऋण या दिन-च्या गत, लौट सकेगा? निकट कुञ्ज-ग्रासीना चिडिया चहकीं, फूलों की सौरम से दिक् दिक महकी! तैल-सनी चिट्ठो पर नयन श्रा गये, आम-दृश्य कई एक पुनः छा गये, ''ऊँची-सी घघरी मे थेगले लगे, मन मन के पैर धूलि-भार से पगे!

हाथों में बैलो की रास को लिये, नयनों में गौरव-श्राभास को लिये, गाँव की कलत्र एक दृष्टि में पड़ी, जैंचे से टीले पर सुदृढ़ थी खड़ीं/

दील पड़ी पुनः कई ग्राम-युवितयां, खगवत जो उछल रही मार फुदिकयां, पुनः दृष्टि पड़ा कृप दश्य मनोहर, जाती थी प्रमदाऍ दोघड भर भर!

कई एक बालाएँ दीख फिर पड़ी, घास के भरोटे घर मुदित थीं खडी, पुनः कई दीख पडीं ढोती गोबर, माथे से भरते थे अस-कण कर कर! पत्तर गये इसी भांति चित्र पुनि कई,

प्राम-युवक, प्राम-बाल घूम सब गईं,

ल्यों त्यों कर त्याग ध्यान काम में जुटा,

ध्यान नहीं तब भी उस पत्र का छुटा।

#### दो

निविद श्रन्थकार विये शाम श्रा गई, सरिता-तट पर सृदु सङ्कार झा गई, थाली में दीप, गठित तन में यौवन, प्रामीगा तटी-तीर पुलकित सा मन—

> ित्तये, चर्ली गज-गामिनि वे श्राती थीं, दीपक से भरा थाल वे लाती थीं, लालक-पुलक छाई थी मधुराघर पर, पवन मंद बहता था सरर सरर सर,

खुप छुप कर तारे भी देख रहे थे, उनकी गति-विधि को श्रवरेख रहे थे, व वह भी कुछ खोया सा वहां खड़ा था, ध्मिल सा चित्र चित्त मध्य गड़ां था। स्रोल पलक लोल नयन स्रोज रहे थे, तरल-ध्वनि-स्वर में युग कान वहे थे, तरल-तटी 'ढल मल ढल' बही जा रही, तट पर थीं ग्राम-परीं गीत गा रहीं—

"बह बह री नित्या तू बह वह री बह, 'कल कल' की ध्वनि में मधुरी गाया कह, सागर की श्रोर चली उमद श्रुमड़ कर, श्रतुलित श्रानन्द सुभग लहरों में भर।"

> स्वर में थी मादकता गीतों में बत, सुन्दर था राग सरस चितवन चन्चल, पुलक पुलक पड़ते थे सरिता के तट, जलक जलक उठते थे सिरस, नीम, बट।

छोड रही बाला जब दीपक मिल सब, स्रोत रही एक छोर श्रन्चल का तब, देख लिया उसने उस सृदुलाङ्गी को, जान लिया उसने उस कुसुमाड़ी को। ध्वनित होता है कि प्रथम धारा का साहित्य हो वास्तव में प्रगति-शील साहित्य है और दूसरी धारा का साहित्य मुख्यतः हासोन्मुख है। इस विचार से हिन्दी सहित्य के इतिहास पर दृष्टि डाली जाय तो प्रचलित धारणाओं में वहुत अधिक फेर-फार करने की आव-श्यकता प्रतीत/होगी।

इसी प्रक्र स्वाहित और हैत के संबंध की प्रसाद जी की दार्शनिक उद्माहना—प्रकृति का आत्मा से प्रथक्षरण नहीं वरं उसमें पर्यवसान अहैत है और हैत आत्मा और जगत की भिन्नता का विकल्प है—आधुनिक आध्यात्मिक चेत्रों में कम उत्तेजना नहीं ' उत्पन्न करेगी। यद्यपि विचारपूर्वक देखा जाय तो इसमें प्राचीन प्रवृत्तिमार्ग, अथवा आत्मा की अत्रद्धाया में निष्काम कर्म की आधुनिक आध्यात्मिक उपपत्ति से विशेष भिन्नता नहीं है, तो भी प्रकारमेद तो है ही।

प्रसाद जी की संमित में श्रद्धयता की साधना ही मुख्य साहित्यिक श्रीर दार्शनिक साधना है तथा इन दोनों का हो हिन्दी चेत्र में प्रायः श्रमाव है। साहित्य में वे, श्रानन्द सिद्धान्त के पृष्ठः पोपक है (हिन्दी के मिक्त श्रीर श्रंगार दोनों ही कालों में वास्तविक श्रानन्द की न्यूनता थी) श्रीर दर्शन में शक्तिः श्रहेतवाद के संदेशवाहक। श्रातमा की संकल्पात्मक श्रनुभूति में इन दोनों का समन्वय हो जाता है।

इसके श्रतिरिक्त प्रसादजी के श्रन्य श्रानुपंगिक विचारों का श्रनुशीलन भी कम उपादेय नहीं है। उदाहरणार्थ रस के प्रसंग में चन्होंने प्रदर्शित किया है कि अलंकार, रीति, वक्रोक्ति श्रौर ध्वनि श्रादि के साहित्य संप्रदाय विवेकमत की उपज हैं, श्रकेला रस-मत ही ज्ञानंद-उद्भूत है। एक ज्रन्य निवंध में ज्ञाधुनिक साहित्य का ह्वाला देते हुए आदर्शवाद, यथार्थवाद, छायावाद आदि कई पारिभाषिक शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। वे लिखते हैं कि 'श्री इरिश्चन्द्र ने वेदना के साथ ही जीवन के यथार्थ रूप का चित्रण श्चारंभ किया। . प्रतीक-विधान चाहे दुर्वल रहा हो परंतु जीवन की अभिव्यक्ति का प्रयत्र हिन्दी में उसी समय ्हुआ था।.. यद्यपि हिन्दी में पौराणिक युग की पुनरावृत्ति हुई श्रीर साहित्य को समृद्धि के लिए उत्सुक लेखकों ने नवीन आदशों से भी उसे सजाना आरंभ किया, किन्तु श्री हरिश्चन्द्र का आरंभ किया हुआ यथार्थवाद भी पञ्जवित होता रहा। यथार्थवाद की विशेषतात्रों में प्रधान है लघुता की त्रोर साहित्यिक दृष्टिपात । उसमें स्वभावतः दुःख को प्रधानता श्रौर वेदना की श्रनुभूति श्रावश्यक है। लघुता से मेरा तात्पर्य है साहित्य के माने हुए सिद्धान्त के अनुसार महत्ता के काल्पनिक चित्रण के त्रातिरिक्त व्यक्तिगत जीवन के द्र:ख और श्रभावों का वास्तविक उल्लेख ।'

यथार्थवाद की यह ज्याख्या दार्शनिक की अपेत्ता ऐतिहासिक अधिक है और श्री हरिख़न्द्र के समय की यथार्थोन्मुख प्रवृत्तियों का संकेत करती है। अमाव के साथ ही साथ यथार्थवाद का एक भावपत्त भी है जिसमें दैनिक जीवन के यथातध्य चित्रण, काल्पनिक के स्थान पर बौद्धिक दृष्टि, और फायड की सुमाई मनोवैज्ञानिकता का अनुसरण मुख्य है। इस यथार्थवाद के साथ ऐतिहासिक भौतिक विज्ञानवाद (Historical Materialism) और नवीन कामविज्ञान का भी घनिष्ठ संबंध हो गया है। सामा- जिक समस्याओं का व्यावहारिक नहीं, बौद्धिक समाधान भी इस बाद की विशेषता है। यह बाद सामाजिक उत्थान की निचली सीढ़ी, नींव अथवा जड़ के समीप रह कर ही अपनी उपयोगिता प्रकट करता है, ऊँची सांस्कृतिक भूमियों में जाने का कष्ट नहीं करता। उसकी दृष्टि मुख्यतः भौतिक विज्ञान पर स्थित है।

प्रसादजी ने अदर्शवाद के संबंध में लिखा है—'आरंभ में जिस आधार पर साहित्यिक न्याय की स्थापना होती है—जिसमें राम की तरह आचरण करने के लिए कहा जाता है, रावण की तरह नही—उसमें रावण की पराजय निश्चित है। साहित्य में ऐसे प्रतिद्वन्दी पात्र का पतन आदर्शवाद के स्तंभ में किया जाता है।' यह आदर्शवाद की परिपाटी भी ऐतिहासिक है, सैद्धान्तिक नहीं और मेरे विचार से आदर्शवाद की यह अवनिवशील (decadent) परिपाटी है। अपनी उन्नत अभिव्यक्तियों में आदर्शवाद अतिशय निस्पृह विज्ञान है। किन्तु प्रसादजी जिस ऐतिहासिक आदर्शवाद का उल्लेख करते हैं, अपने स्थान पर वहीं ठीक है। वाद के रूप में आदर्श को प्रसादजी दु:खवाद की ही सृष्टि मानते हैं। इसीलिए वे कहते भी है—'सिद्धान्त से ही आदर्शवादी धार्मिक प्रवचन कर्ण वन जाता है। वह समाज को कैसा होना चाहिए यही आदेश करता है। और यथार्थवादी

सिद्धान्त से ही इतिहासकार से अधिक कुछ नहीं ठहरता। वह चित्रित करता है कि समाज कैसा है या था। स्पष्ट ही यहाँ प्रसादजी ने यथार्थ और आदर्श दोनों ही वादों को विवेकप्रसूत माना है आनन्दोद्भूत, अद्वैत अथवा सच्चा सांस्कृतिक नहीं। इसीलिए प्रसादजी की ये व्याख्याएँ प्रचलित पारिभाषिक व्याख्याओं से कुछ भिन्न हो गई हैं।

प्रसादजी स्पष्ट ही इन दोनों वादों का विरोध करते हैं। उनका कथन है कि 'सांस्कृतिक केन्द्रों में जिस विकास का आभास दिखलाई पड़ता है वह महत्त्व और लघुत्व दोनों सीमान्तों के बीच की वस्तु है; यहाँ महत्त्व और लघुत्व के दोनों सोमान्तों से प्रसादजी का तात्पर्य ऐतिहासिक आदर्शवाद और यथार्थवाद के सीमान्तों से है। दार्शनिक सीमान्तों की और यहाँ उनकी दृष्टि नहीं है।

इस बीच की वस्तु या मध्यस्थता के निर्देश से यह ऋथीं नहीं लगाना चाहिए कि प्रसादजी सिद्धान्ततः मध्यवर्गीय थे। प्रसादजी आदर्शवाद और यथार्थवाद की वौद्धिक दार्शनिकता के विरोधी थे। उनके रहस्यवाद या शक्तिसिद्धान्त मे दोनों के आंश हो सकते हैं किन्तु दोनों की सीमाएं नहीं है और दोनों को मृत-दुखाः समकता का भी निषेध है।

हिन्दी साहित्य के इतिहास में इसका नाम छायाबाद पड़ा श्रौर ऐतिहासिक दृष्टि से इसमे उक्त दोनों वर्गों ( श्रादर्शवाद श्रौर यथार्थवाद ) की मध्यस्थता के चिन्ह भी संभव है मिलें, किन्तु दार्शनिक दृष्टि से वह अद्वैत पर स्थित है और वे दोनों वाद द्वैत पर। प्रसादजी ने इस अन्तर का ही अधिक आगह किया है। उनकी मीमांसा से प्रकट होता है कि छायावाद ऊपरी दृष्टि से तो यथार्थवाद के ही निकट है (ऐसा कहते हुए उनका ध्यान आरंभिक आदर्शवादी छायावादियों की ओर नहीं गया जिनकी एक प्रतिनिधि रचना 'साधना' है) किन्तु प्रसादजी की संमित में यथार्थवाद श्रीहरिश्चन्द्र के 'भारत दुर्दशा' आदि में स्थूल, बाह्य वर्णानों तक ही सीमित रहा, और दुःखप्रधान था। छायावाद में 'वेदना के आधार पर स्वानुमूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी।... ये नवीन भाव आतरिक स्पर्श से पुलिकत थे। सूक्ष्म आभ्यन्तर भावों के व्यवहार मे प्रचलित पद योजना असफल रही। उनके लिए नवीन शैली, नया वाक्यविन्यास आवश्यक था। '

यह प्रवल नवीन उत्थान किसी मध्यवर्ग के मान का नहीं था।

इसके लिए नव्य दर्शन की आवश्यकता थी। यह नवीन दर्शन अद्वेत रहस्यवाद ही है जिसके अनुसार 'विश्वसुन्दरी प्रकृति में चेतनता का आरोप प्रचुरता से उपलब्ध होता है। यह प्रकृति अथवा शक्ति का रहस्यवाद है जिनकी सौन्दर्यमयी व्यंजना वर्त्तमान हिन्दी में हो रही है।' छायावाद एक ऐतिहासिक आव रयकता भी है और दार्शनिक अध्युत्थान भी। प्रसादजी का यह स्पष्टमत है कि दार्शनिक दृष्टि से यह अध्युत्थान प्राचीन रहस्या त्मक परंपरा में है जिसे भूले भारत को बहुत दिन हो गए थे।

X

'नाटकों का आरंभ ' और 'रंग मंच 'पर प्रसादजी के दो निबन्ध प्रस्तुत पुस्तक में हैं जिन्हें मूल में ही अध्ययन करने की आवश्यकता है। यहाँ उनका विवरण अधूरा और अप्रासंगिक भी होगा क्योंकि उनमें व्याख्येय कोई विशेष वस्तु नहीं है, सव-का-सव विवरणात्मक है।

चार प्रश्न श्रीर भी विचारणीय हैं—वे चारो पहले ही निवन्ध (कान्य श्रीर कला) के हैं। वे प्रस्तुत पुस्तक के मूल प्रश्नों में से नहीं हैं, इसीलिए अब तक छूटे हुए थे। किन्तु अपने स्थान पर वे सभी महत्त्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न कला की परिभाषा श्रीर दूसरा मूर्त श्रीर श्रमूर्त श्राधार पर कलाश्रों के वर्गीकरण का है। तीसरा कान्य पर राष्ट्रीय संस्कृति का प्रभाव श्रीर श्रान्तम प्रश्न कान्य में श्रतुमूति की प्रधानता पर है। कला रेशन्तम प्रश्न कान्य में श्रतुमूति की प्रधानता पर है। कला रेशन्तम प्रश्न कान्य में श्रतुमूति की प्रधानता पर है। कला रेशन्त का भारतीय न्यवहार पाश्चात्य न्यवहार से भिन्न है। यहाँ कला केवल छंद-रचना के अर्थ में न्यवहत हुई, इसीलिए कान्य नहीं समस्यापूर्ति की गणना कला में की गई। स्पष्ट ही कान्य केवल समस्यापूर्ति नहीं है, समस्यापूर्ति या छंद तो उसका वाहन-मात्र है—विना सवार का घोड़ा। पाश्चात्य श्रथ में कला सवार सहित घोड़ा है इसलिए उसकी शिक्ता-दोन्ना श्रीर सामानिक संस्कृति में उसका स्थान स्वभावतः भिन्न होना ही चाहिए।

कलाओं के वर्गीकरण का प्रश्न कलाओं के पारचात्य अर्थ में है। चित्र, संगीत, स्थापत्य, साहित्य आदि कलाओं के वर्गीकरण का कुछ क्रम आवश्यक है। हीगेल ने कलाओं के मूर्त आधार को लेकर उनकी सुक्षमता श्रीर स्थूलता के विभेद से वर्गीकरण किया है जिसके अनुसार अत्यन्त सूक्ष्म, भावमय होने के कारण साहित्य को सर्वोच स्थान दिया गया है। श्रीर सब से नीचे स्थापत्य का स्थान है क्योंकि उसका उपकरण अपेचाकृत स्थूल है। यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि यह विभाजन व्यावहारिक है श्रीर इन कलाओं की वास्तविक उच्चता या नीचता का परिचायक नहीं। काव्य भी निम्न कोटि का हो सकता है। सुन्दर मूर्ति उससे कहीं श्रेष्ठ कला-वस्तु मानी जा सकती है। होगेल का प्रयोजन इतना ही है कि श्रीर सब बातें बराबर हों तो काव्य का स्थान उसके सक्सतर उपकरण के कारण सर्वोच होगा श्रीर उसके नीचे क्रमशः संगीत, चित्र, मूर्ति और स्थापत्य कलाएँ होंगी। कलाओं के उत्कर्ष-अपकर्ष की तुलना यहाँ नहीं है। वह तो एक-एक कलावस्तु की समीचा द्वारा ही हो सकती है। यहाँ तो केवल व्यावहारिक विभाग की चर्चा है। इस सम्बन्ध में मतसेद के लिए विशेष स्थान मुम्मे नहीं दिखाई देता।

तीसरा प्रश्न कान्य साहित्य पर राष्ट्रीय संस्कृति की छाप का है। यह निश्चय है कि कान्य में राष्ट्र की स्थायो सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का प्रचुर प्रभाव पड़ता है। प्रसादजी ने इसका एक सुन्दर उदाहरण भी दिया है:— 'यह स्पष्ट देखा जाता है कि भारतीय साहित्य में पुरुप-निरह विरत्त है और विरहिणी का ही वर्णन श्रधिक है। इसका कारण है भारतीय दार्शनिक संस्कृति। पुरुप सर्वथा निर्तित और स्वतंत्र है। प्रकृति या माया उसे प्रवृत्ति या त्रावरण में लान की चेष्टा करती है। इसिलए त्रासिक का त्रारोपण क्षी मे ही है। 'तैव क्षी न पुमानेष न चैवायम् नप्सकः' मानने पर भो व्यवहार में ब्रह्म पुरुष है, माया स्त्री धर्मिणी। स्त्रीत्व में प्रवृत्ति के कारण नैसर्गिक त्राकर्षण मान कर उसे प्रार्थिनी बनाया गया है।' देशान्तर और जात्यंतर से इस प्रथा में भिन्नता भी पाई जाती है। इसिलए काव्य के देश-जाति-गत कुछ स्थायी उपलक्षण (Conventions) मानने पड़ते हैं।

श्रन्तिम प्रश्न काव्य में श्रनुभूति या श्रभिव्यक्ति की प्रधानता विषयक है। श्रभिव्यंजनावाद श्रभिव्यक्ति की ही प्रधानता स्वीकार करता है, किन्तु प्रसादजी श्रनुभूति की प्रधानता मानते हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में हिन्दों के दो सर्वश्रेष्ठ कियों का उदाहरण सामने रक्खा है—स्रदास श्रीर गोस्तामी तुलसीदास का। वे पूछते हैं—'कहा जाता है कि वात्सल्य की श्रभिव्यक्ति में तुलसीदास स्रदास से पिछड़ गए है। तो क्या यह मान लेना पड़ेगा कि तुलसीदास के पास वह कौशल या शब्दिवन्यासपदुता नहीं थी जिसके श्रभाव के कारण ही वे वात्सल्य की संपूर्ण श्रभिव्यक्ति नहीं कर सके? प्रश्न का उत्तर भी वे देते हैं 'मै तो कहूँगा, यही प्रमाण है श्रात्मानुभूति की प्रधानता का। स्रदास के वात्सल्य में संकल्पात्मक मौलिक श्रनुभूति की तीव्रता है, उस विषय की प्रधानता के कारण।.... तुलसीदास के हृदय में वास्तविक श्रनुभूति तो रामचन्द्रजी की भक्त-रज्ञण-समर्थ द्यालता

है, न्याय पूर्ण ईश्वरता है, जीव की शुद्धावस्था में पाप-पुराय-निर्लिप्त कृष्ण चन्द्र की शिशु मूर्ति का शुद्धाद्वेतवाद नहीं।'

प्रसादजी का यह उत्तर सोलह आना सत्य है किन्तु अभिन्यश्वनावादियों का प्रश्न यह है कि अनुभूति है क्या वस्तु ? एक ओर तो किन को अनुभेरित करने वाले सृष्टि के वस्तु-न्यापार हैं और दूसरी ओर है किन का कान्य या अभिन्यिक । इन दोनों के बीच मे अनुभूति है । यह अनुभूति कान्य-न्यापार में कहीं भी स्वतंत्र नहीं है । एक ओर वह वाह्य अभिन्यिक (संसार और उसके भावादियों ) से प्रतिच्चण निर्मित होती है और दूसरी ओर कान्याभिन्यिक में परिएत होती है । केवल अनुभूति कान्य का कोई उपादान नहीं । अनुभूति चाहे जितनी हो, कान्य का निर्माण नहीं हो सकता। कान्यनिर्माण के लिए कान्यात्मक अभिन्यिक ही आवश्यक है । अभिन्यिक केवल रचनाकौशल नहीं है अनुभूतिपूर्ण रचनाकौशल है ।

प्रसादनी का इस मत से कीई विरोध नहीं है, किन्तु वे इसकी छान-वीन में उतरे नहीं हैं। हाँ, वे अभिन्य जनावादियों की भौति अनुभूति को गौणता न देकर उसे मुख्य मानते हैं। अनुभूति का निर्माण कैसे होता है यह तो प्रश्न ही दूसरा है। वस्तुतः वे अनुभूति को मननशील आत्मा की असाधारण अवस्था मानते हैं, और अभिन्य जनावादियों की न्यक्त वाह्य प्रक्रियाओं को विशेष महत्व नहीं देते। अभिन्य जनावादी कोस और रहस्यवादी 'प्रसाद' में इतना ही मुख्य अन्तर है।

श्रंत में यह कहते हुए पुस्तक पाठकों के हाथ में रक्खी जा रही है कि यह अपने ढङ्ग की अकेली रचना है जो हिन्दी की अपनी मानी जाय और साहित्य के सुयोग्य विद्यार्थियों को स्तेह और विश्वासपूर्वक पढ़ने को दी जाय। निश्चय ही यह कहना मेरे लिए जितना सुखद है आज उतना ही दुःखप्रद भी।

भीता प्रेस, गोरखपुर ११-३-३६.

नन्ददुलारे वाजपेयी

# काव्य और कला

तथा

अन्य निबन्ध

### काव्य ऋौर कला

हिन्दी में साहित्य को आलोचना का दृष्टिकोए वदला हुआ सा दिखलाई पड़ता है। प्राचीन भारतीय साहित्य के आलोचकों की विचार-धारा जिस चेत्र में काम कर रही थी, वह वर्तमान श्रालोचनाओं के नेत्र से कुछ भिन्न था। इस युग की ज्ञान-सम्बंधिनी अनुभृति में भारतीयों के हृद्य पर पश्चिम की विवेचन-शैली का व्यापक प्रमुख क्रियात्मक रूप में दिखाई देने लगा है ; किन्त साथ-ही-साथ ऐसी विवेचनाओं मे प्रतिक्रिया के रूप में भारतीयता की भी दुहाई सुनी जाती है। परिणाम मे, मिश्रित विचारों के कारण हमारी विचार-धारा अञ्यवस्था के दुलदुल मे पड़ी रह जाती है। काव्य की विवेचना मे प्रथम विचारणीय विषय उस का वर्गीकरण हो गया है और उस के लिए संभवतः हेगेल के अनुकरण पर काव्य का वर्गीकरण कला के अन्तर्गत किया जाने लगा है। यह वर्गीकरण परम्परागत विवेचनात्मक जर्मन दार्शनिक शैली का वह विकास है, जो पश्चिम में श्रीस की विचार-धारा और उस के अनुकृत सौन्दर्य-बोध के सतत अभ्यास से हुआ है। यहाँ उस की परीचा करने के पहले यह देखना त्रावश्यक है कि इस विचार-धारा और सौन्दर्य-बोध का कोई भारतीय मौलिक उदुगम है या नहीं।

यह मानते हुए कि ज्ञान और सौन्दर्य-बोध विश्ववयापी वस्तु हैं, इन के केन्द्र देश, काल और परिस्थितियों से तथा प्रधानतः संस्कृति के कारण मिन्न-भिन्न अस्तित्व रखते हैं। खगोलवर्ती ज्योति-केन्द्रों की तरह आलोक के लिए इन का परस्पर सम्बन्ध हो सकता है। वहीं आलोक शुक्र की उज्ज्वलता और शिन की नीलिमा में सौन्दर्य-बोध के लिए अपनी अलग-अलग सत्ता बना लेता है।

मौगोलिक परिस्थितियाँ और काल की दोर्घता तथा उस के द्वारा होने वाले सौन्दर्थ-सम्बन्धी विचारों का सतत अभ्यास एक विशेष ढंग की रुचि उत्पन्न करता है, और वही रुचि सौन्दर्थ-अनुमूति की तुला वन जाती है, इसी से हमारे सजातीय विचार बनते है और उन्हें स्निग्धता मिलती है। इसी के द्वारा हम अपने रहन-सहन, अपनी अभिन्य के का सामूहिक रूप से संस्कृत रूप मे प्रदर्शन कर सकते हैं। यह संस्कृति विश्ववाद की विरोधिनी नहीं; क्योंकि इस का उपयोग तो मानव-समाज में, आरम्भिक प्राणित्व-धर्म में सीमित मनोमावों को सदा प्रशस्त और विकासो-नमुख बनाने के लिए होता है। संस्कृति मन्दिर, गिरजा और मसजिद-विहीन प्रान्तो में अन्तः प्रतिष्ठित हो कर सौन्दर्थ-बोध की वाह्य सत्ताओं का स्वजन करती है। संस्कृति का सामूहिक चेतनता से, मानसिक शील और शिष्टाचारों से, मनोमावों से मौलिक सम्बन्ध है। धर्मों पर भी इस का चमत्कार-पूर्ण प्रभाव

दिखाई देता है। ईरानी खलीफाओं के ही कला और विद्या-प्रेम तथा सीन्दर्यानुभूति ने—जो उन की मौलिक संस्कृति द्वारा उन में विद्यमान थी—सरुभूमि के एकेश्वरवाद को सौन्दर्य से सजा कर स्पेन और ईजिप्ट तक उस का प्रचार किया, जिस से वर्तमान यूरोपीय सौन्दर्य-वोध अपने को अल्ला न रख सका। संस्कृति सौन्दर्य-वोध के विकसित होने की मौलिक चेष्टा है।

इस लिए साहित्य के त्रिवेचन में भारतीय संस्कृति श्रौर तद्तुकूल सौन्द्र्यातुभूति की खोज अप्रासंगिक नही , किन्तु आव-श्यक है। साहित्य में सौन्दर्य-त्रोध सम्बन्धी रुचि-भेद का वह उदाहरण बड़ा मनेारंजक है जिस में जहाँगीर ने शराब पीते हुए खुसरो के उस पद्य के गाने पर कव्वाल को पिटवा दिया था, जिस का तात्पर्य एक खंडिता का अपने प्रेमी के प्रति उपालम्म था। जहाँगीर ने उस उक्ति को प्रेमिका के प्रति समक्त कर अपना क्रोध प्रकट किया था। मौलाना ने समकाया कि खुसरो भारतीय कवि है, भारतीय साहित्यिक रुचि के ऋनुसार उस ने यह स्त्री का उपा-लम्भ पुरुष के प्रति वर्णन किया है, तव जहाँगीर का क्रोध ठंढा हुआ। यह रुचिमेद सांस्कृतिक है। यहाँ पर यह विवेचन नहीं करना है कि ऐसा उपालम्भ पुरुष को स्त्री के प्रति देना चाहिए या स्त्री को पुरुष के प्रति; किन्तु यह स्पष्ट देखा जाता है कि भारतीय साहित्य में पुरुष विरह विरल है और विरहिगी का ही वर्णन अधिक है। इस का कारण है भारतीय दाशीनक

संस्कृति । पुरुष सर्वथा निर्छिप्त और स्वतन्त्र है । प्रकृति या माया उसे प्रवृत्ति या आवरण में लाने की चेष्टा करती है ; इसलिए आसक्ति का आरोपण की में ही है । नैव बी न पुमानेष न चैवायम नपुंसकः मानने पर भी व्यवहार में ब्रह्म पुरुष है, माया स्त्रीधर्मिणी । स्त्रीत्व में प्रवृत्ति के कारण नैसर्गिक आकर्षण मान कर उसे प्रार्थिनी बनाया गया है ।

यदि हम भारतीय रुचि-भेद को लक्ष्य में न रख कर साहित्य की विवेचना करने लगेंगे, तो जहाँगीर की ही तरह प्रमाद कर बैठने की आशंका है। तो भी इस प्रसंग में यह बात न भूलनी चाहिए कि भारतीय संस्कृत वाङ्मय में समय-चक्र के प्रत्यावर्तनों के द्वारा इस रुचि-भेद में परिवर्तनों का आभास मिलता है। ऊपर की कही हुई सम्भावना या साहित्यिक सिद्धान्त मायावाद के प्रवलता प्राप्त करने के पीछे का भी हो सकता है; क्योंकि कालिदास ने रित का करुण विप्रलम्भ वर्णन करने के साथ ही साथ अज का भी विरह वर्णन किया है और मेघदूत तो विरही यन्न की करुण भाव व्यंजना से परिपूर्ण एक प्रसिद्ध अमर कृति है।

इस प्रकार काल-चक्र के महान् प्रत्यावर्तनों से पूर्ण भारतीय वाङ्मय की सुरुचि-सम्बन्धी विचित्रताओं के निदर्शन बहुत से मिलेंगे। उन्हें विना देखे ही अत्यन्त शीघ्रता में आजकल असुक वस्तु अभारतीय है अथवा भारतीय संस्कृति सुरुचि के विरुद्ध है, कह देने की परिपाटी चल पड़ी है। विज्ञ समालोचक भी हिन्दी की आलोचना करते-करते 'छायावाद', 'रहस्यवाद' आदि वादों की कल्पना कर के उन्हें विजातीय, विदेशी तो प्रमाणित करते ही हैं, यहाँ तक कहते हुए लोग सुने जाते हैं कि वर्तमान हिन्दी किविता में अचेतनों में, जड़ों में, चेतनता का आरोप करना हिन्दीवालों ने ऑगरेजी से लिया है; क्योंकि अधिकतर आलोचकों के गीत का टेक यही रहा है कि हिन्दी में जो छुछ नवीन विकास हो रहा है वह सब बाह्य वस्तु (foreign element) है। कहीं अगरेजी में उन्हों ने देखा कि 'गाड इज लव'। फिर क्या ! कही भी हिन्दी में ईश्वर के प्रेम-रूप का वर्णन देख कर उन्हें ऑगरेजी के अनुवाद या अनुकरण की घोषणा करनी पड़ती है। उन्हें क्या माछम कि प्रसिद्ध वेदान्त-अन्थ पंचदशी में कहा है अयमात्मा परानंदः परप्रेमास्पढं यतः वे भूल जाते है कि आन-द्वर्द्धन ने हजारों वर्ष पहले लिखा है—

भावानचेतनानिप चेतनवच्चेतनानचेतनवत्, व्यवहारयित यथेष्टं सुकवि कान्ये स्वतन्त्रतया ।

ऐसे ही कुछ सिद्धान्त पिछले काल के अलंकार और रीति-प्रन्थों के अस्पष्ट अध्ययन के द्वारा और भी वन रहे हैं। कभी यह सुना जाता है कि भारतीय साहित्य में दु:खान्त और तथ्यवादी साहित्य अत्यन्त तिरस्कृत हैं। ग्रुद्ध आद्शीवाद का सुखान्त प्रवन्ध ही भारतीय संस्कृति के अनुकूल है। तब मानो ये आलोचकगण भारतीय संस्कृति के साहित्य-संवन्धी दो आलोक- स्तम्भों, महाभारत और रामायण को ओर से अपनी आँखें बन्द कर लेते हैं। ये सब भावनाएँ साधारणतः हमारे विचारों की संकीर्णता से और प्रधानतः अपनी स्वरूप-विस्मृति से उत्पन्न हैं। सांस्कृतिक सुकवि का, समय-समय पर हुए विशेष परिवर्तनों के साथ, विस्तृत और पूर्ण विवरण देना यहाँ मेरा उद्देश्य नहीं है।

हमारे यहाँ इस का वर्गीकरण भिन्न रूप से हुआ। कान्य-मीमांसा से पता चलता है कि भारत के दो प्राचीन महानगरों में दो तरह की परीचाएं अलग-अलग थीं। कान्यकार-परीचा उज्ज-यिनो में और शास्त्रकार-परीचा पाटलिपुत्र में होती थी। इस तरह भारतीय ज्ञान दो प्रधान भागों में विभक्त था। कान्य की गणना विद्या में थी और कलाओं का वर्गीकरण उपविद्या में था। कलाओं का कामसूत्र में जो विवरण मिलता है उस में संगीत और चित्र तथा अनेक प्रकार की लिलत कलाओं के साथ-साथ कान्य-समस्या-पूरण भी एक कला है; किन्तु वह समस्यापूर्ति ( श्लोकस्य समस्या प्रणद कीड़ार्थम वादार्थम च ) कौतुक और वाद्विचाद के कौशल के लिए होती थो। साहित्य में वह एक साधारण श्लेणी का कौशल मात्र सममी जाती थो। कला से जो अर्थ पाश्चात्य विचारों में लिया जाता है वैसा मारतीय दृष्टिकोण में नहीं।

ज्ञान के वर्गीकरण में पूर्व और पश्चिम का सांस्कृतिक रुचि-भेद विलच्चण है। प्रचलित शिचा के कारण आज हमारी चिन्तन-धारा के विकास में पाश्चात्य प्रभाव ओतप्रोत है, और इसलिए हम वाध्य है। रहे हैं अपने ज्ञान-सम्बन्धो प्रतोकों के। उसी दृष्टि से देखने के लिए। यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार के विवेचन में हम केवल निरुपाय हो कर ही प्रवृत्त नहीं होते; किन्तु विचार-विनिमय के नये साधनों की उपस्थित के कारण संसार की विचार-यारा से कोई भी अपने को अछूता नहीं रख सकता। इस सचेतनता के परिणाम में हमें अपनी सुरुचि की ओर प्रत्यावर्तन करना चाहिए। क्योंकि हमारे मौलिक ज्ञान-प्रतीक हुवंल नहीं है।

हिन्दी में आलोचना कला के नाम से आरम्भ होती है। श्रीर साधारणतः हेगेल के मतानुसार मूर्च और अमूर्च विभागों के द्वारा कलाओं में लघुत्व और महत्त्व समका जाता है। इस विभाग में सुगमता अवश्य है; किन्तु इस का ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विवेचन होने की संभावना जैसी पाश्चात्य साहित्य में है वैसी भारतीय साहित्य में नहीं। उन के पास अरस्तू से ले कर वर्तमान काल तक की सौन्दर्यानुभूति-सम्बन्धिनी विचार-धारा का क्रम-विकास और प्रतीकों के साथ-साथ उन का इतिहास तो है ही, सब से अच्छा साधन उन की अविच्छिन्न सांस्कृतिक एकता भी है। हमारी भाषा के साहित्य में वैसा सामक्षम्य नहीं है। वीच-बीच में इतने अभाव या अधकार-काल हैं कि उन में कितनी ही विरुद्ध संस्कृतियाँ भार तीय रंगस्थल पर अवतीर्ण और लोप होती दिखाई देती हैं, जिन्हों ने हमारी सौन्दर्यानुभूति के प्रतीकों को अनेक प्रकार से विकृत करने का ही उद्योग किया है।

यों तो पाश्चात्य वर्गीकरण में भी मतभेद दिखलाई पड़ता है। प्राचीन काल में प्रीस का दार्शनिक प्लेटो किवता का संगीत के अन्तर्गत वर्णन करता है; किन्तु वर्तमान विचार-धारा मूर्त और अमूर्त कलाओं का भेद करते हुए भी किवता को अमूर्त संगीत कला से ऊंचा स्थान देती है। कला के इस तरह विभाग करनेवालों का कहना है कि मानव-सौन्दर्य-बोध का सत्ता का निदर्शन तारतम्य के द्वारा दो भागों में किया जा सकता है। एक स्थूल और बाह्य तथा भौतिक पदार्थों के आधार पर प्रथित होने के कारण निम्न कोटि की, मूर्त्त होती है। जिस का चाक्षुष् प्रत्यच हो सके वह मूर्त्त है। गृह-निर्माण-विद्या, मूर्त्तिकला और चित्रकारी, ये कला के मूर्त्त विभाग है और क्रमशः अपनी कोटि मे ही सूक्ष्म होते-होते अपना श्रेणी-विभाग करती हैं।

संगीत-कला श्रीर किवना श्रमूर्त्त कलाएँ हैं। संगीत-कला नादात्मक है और किवता उस से उच्च कोटि को श्रमूर्त्त कला है। काव्यकला को श्रमूर्त्त मानने में जो मनोवृत्ति दिखलाई देती है वह महत्त्व उस की परम्परा के कारण है। यों तो साहित्य कला उन्हीं तकों के श्राधार पर मूर्त्त भी मानी जा सकती है; क्योंकि साहित्य कला श्रपनी वर्णमालाश्रों के द्वारा प्रत्यच मूत्तिमती है। वर्णमात्रका की विशद कल्पना तन्त्रशास्त्रों में बहुत विस्तृत रूप से की गई है। श्र से श्रारंम हो कर ह तक के जान का ही प्रतीक श्रहं है। ये जितनी श्रनुभूतियाँ है, जितने ज्ञान हैं, श्रहं के

आत्मा के हैं। वे सब वर्णमाला के भीतर से ही प्रकट होते हैं। वर्णमालाओं के सम्बन्ध में अनेक प्राचीन देशों की आरम्भिक लिपियों से यह प्रमाणित है कि वह बास्तव मे चित्र-लिपि है। तब तो यह कहना अम होगा कि चित्रकला और वाङ्मय भिन्न-भिन्न वर्ग की वस्तुएँ हैं। इसलिए अन्य सूक्ष्मताओं और विशेषताओं का निदर्शन न कर के केवल मूर्त और अमूर्त के भेद से साहित्य-कला की महत्ता स्थापित नहीं की जा सकती।

सम्भव है कि इसी अमूर्त्त सम्बन्धिनी महत्ता से प्रेरित हो कर फोटो ने प्राचीन काल में किवता को संगीत के अन्तर्गत माना हो। उन की विचार-पद्धित में किवता की आवर्यकता संगीत के लिए है। संभवतः अमूर्त्त संगीत आभ्यन्तर और मूर्त्त शरीर वाह्य इन्हीं दोनों आधारों पर कला की नींव ग्रीस के विचारकों ने रक्खी; सो भी बिलकुल भौतिक दृष्टि से—अध्यातम का उस में सम्पर्क नहीं। इसी लिए प्रेटो का शिष्य अरस्तू कला को अनुकरण (imitation) मानता है। लोकोत्तर आनंद की सत्ता का विचार ही नहीं किया गया। उसे तो शुद्ध दर्शन के लिए सुरचित रक्खा गया।

कौटिस्य की तरह लोकोपयोगी राजशास्त्र को प्रधान मानते हुए व्यक्तिगत जीवन के स्वास्थ्य के लिए प्लेटो संगीत और व्यायाम को मुख्य उपादेय विद्या की तरह प्रहण करता है। संगीत का मत से और व्यायाम का शरीर से सीधा सम्बन्ध जोड़ कर वह लोक-यात्रा की उपयोगी वस्तुओं का संकलन करता है।

वर्तमान काल में सौन्दर्य-बोध की दृष्टि से यह वर्गीकरण अपना अलग विचार विस्तार करने लगा है। इस के आविभावक हेगेल के मतानुसार कला के ऊपर धर्म-शास्त्र का और उस से भी ऊपर दर्शन का स्थान है। इस विचार-धारा का सिद्धान्त है कि मानव सौन्दर्य-बोध के द्वारा ईश्वर की सत्ता का अनुभव करता है। फिर धर्म-शास्त्र के द्वारा उस की अभिन्यक्ति लाभ करता है। फिर शुद्ध तर्क ज्ञान से उस से एकी भूत होता है।

यह भी विचार का एक कोटि-क्रम हो सकता है; परन्तु भारतीय विचार-धारा इस सम्बन्ध में जो अपना मत रखती है वह विलच्या और अभूतपूर्व है। काव्य के सम्बन्ध में यहाँ की प्रारम्भिक और मौलिक मान्यता कुछ दूसरी थी। उपनिषद् में कहा है—
तदेतद सत्यम मनेषु कर्माणि कन्नयो यान्यपर्यंश्ताति नेतायाम बहुधा सन्ततानि। किन और ऋषि इस प्रकार पर्यायनाची शब्द प्राचीन काल
में माने जाते थे। ऋषयो मंत्र द्रधरः। ऋषि लोग या मन्त्रों के किन
उन्हें देखते थे। यही देखना या दर्शन किन्तव की महत्ता थी।

इतना निराट् नाष्ट्रमय और प्रवचनों का वर्णमाला में स्थायी रूप रखते हुए भी कविता शुद्ध अमूर्त्त नहीं कही जा सकती । मूर्त और अमूर्त्त के सम्बन्ध मे उपनिषद् में कहा है—द्वावेव बाह्यणो रूपे मूर्त चैवामूर्त्त च मर्त्य चामृत च—व्हदारएयक ( २—३ ) मूर्त्त, नश्वर और अमूर्त्त, अविनश्वर दोनों ही ब्रह्म के रूप हैं। वायु और आकाश अमूर्त्त, अविनश्वर हैं; इन से इतर मूर्त्त और नश्वर (परिवर्तनशील) है। इस तरह मूर्त्त और अमूर्त्त का भौतिक भेद मानते हुए भी रूप दोनों में ही माना गया है। तव यह विश्वास होता है कि हमारे यहाँ रूप की साधारण परिभाषा से विलच्चण कल्पना है। क्योंकि वृहदारएयक में लिखा है:— स आदित्य किस्मन् प्रतिष्ठित इति चचुषीति किस्मन् चचुः प्रतिष्ठित-प्रिति क्येंचिति चचुषाहि क्याणि पश्यित किस्मन् क्याणि प्रतिष्ठित-प्रति हर्य इति हो वाच ह्रदयेनहिरूपाणि ज्ञानति हर्य क्षेत्र क्याणि प्रतिष्ठितानीति हर्य इति हो वाच ह्रदयेनहिरूपाणि ज्ञानति हर्य क्षेत्र क्याणि प्रतिष्ठितानी।

वह श्रादित्य आलोक-पुक्त आँखों में प्रतिष्ठित है। आँखों की प्रतिष्ठा रूप में है और रूप-प्रहर्ण का सामध्ये, उस की स्थिति, हृद्य में है। यह निर्वचन मूर्च और अमूर्च दोनों में रूपत्व का आरोप करता है; क्योंकि चाक्षुष प्रत्यक्त से इतर को वायु और अन्तिरिक्त अमूर्च रूप हैं उन का भी रूपातुभव हृद्य ही करता है। इस हृष्टि से देखने से मूर्च और अमूर्च की सीन्दर्य-चोध सम्बन्धी दो धारणाएँ अधिक महत्त्व नहीं रखती। सीधी वात तो यह है कि सीन्दर्य-चोध विना रूप के हो ही नहीं सकता। सीन्दर्य की अनुभ्मृत्ति के साथ ही साथ हम अपने संवेदन को आकार देने के लिए, उन का प्रतीक बनाने के लिए वाध्य हैं। इसलिए अमूर्च सीन्दर्य-चोध कहने का कोई धर्य ही नहीं रह जाता।

ग्रीक लोगों के सौन्दर्य-बोध में जो एक क्रम-विकास दिखलाई पड़ता है उस का परिपाक संभवत: पश्चिम में इस विचार-प्रणाली पर हुआ है कि मानव-स्वभाव सौन्दर्यानुभूति के द्वारा क्रम-विकास करता है और स्थूल से परिचित होते-होते सूक्ष्म की ओर जाता है। इस में स्वर्ग और नरक का, जगत् की जटिलता से परे एक पवित्रता और महत्व की स्थापना का मानसिक उद्योग दिखलाई देता है। और इस में ईसाई धार्मिक संस्कृति श्रोतप्रोत है। कलुषित और मूर्च संसार निम्न कोटि में, अमूर्च और पवित्र ईश्वर का स्वर्ग इस से परे और उद्य कोटि में।

भारतीय उपनिषदों का प्राचीन ब्रह्मवाद इस मूर्त्त विश्व को ब्रह्म से अलग निकृष्ट स्थिति में नहीं मानता। वह विश्व को ब्रह्म का स्वरूप बताता है—

त्रक्षेवेदमसृतं पुरस्तात् त्रक्षपथादिचि एतश्चात्तरेण । श्रपथोध्वं च प्रसृतं त्रक्षवेद विश्वमिदं वरिष्ठम् ॥

श्रागमों मे भी शिव को शिक विश्वही मानते हैं। श्रीर यही पक्षी श्रद्धेत-भावना कही गई है; अर्थात्—पुरुष का शरीर प्रकृति है। कदाचित् श्रद्धेनारीश्वर की संश्लिष्ट कल्पना का मूल भी यही दार्शनिक विवेचन है। संभवतः पिछले काल में मनुष्य की सत्ता को पूर्ण मानने की प्रेरणा ही भारतीय श्रवतारवाद की जननी है। कला के ईसाई श्रालोचक हेवेल ने सम्भवतः इसी लिए कहा है

कि—The Hindu draws no distinction between what is sacred and profane.

पूर्व, भारत से पश्चिम का यह मौिलक मतभेद हैं। यही कारण है कि पश्चिम स्वर्गीय साम्राज्य की घोषणा करते हुए भी अधिकतर भौतिक या materialistic वना हुआ है और भारत मूर्ति-पूजा और पश्च-महायझों के क्रियाकाएड में भी आध्यात्म-भाव से अतु-प्राणित है।

यही कारण है कि श्रीस द्वारा प्रचलित पश्चिमी सौन्दर्शनुभूति वाह्य को, मूर्च को, विशेषता दे कर उस की सीमा में ही
उसे पूर्ण बनाने की चेष्टा करती है और भारतीय विचार-धारा
ज्ञानात्मक होने के कारण मूर्च और अमूर्च का भेद हटाते हुए
वाह्य और आभ्यन्तर का एकीकरण करने का प्रयत्न करती है।

कपर कहा का चुका है कि सौन्दर्य-बोध में पाश्चात्य विवेचकों के मतानुसार मूर्च श्रोर श्रमूर्च भेद सम्बन्धी कल्पना विवेचन की रीढ़ बन रही है। जब यह श्रमूर्च के साथ सौन्दर्यशास्त्र का सम्बन्ध ठहराती है, तो दुबेलता मे प्रस्त होने के कारण श्रपने को स्पष्ट नहीं कर पाती। इस का कारण यही है कि वे सद्भावात्मक श्रानमय प्रतीकों को श्रमूर्च सौन्दर्य कह कर घोषित करते है, जो सौन्दर्य के द्वारा ही विवेचन किये जाने पर केवल प्रेय तक पहुँच पाते हैं। श्रेय, श्रात्मकल्याण-कल्पना श्रधूरी रह जाती है।

सत्य की उपलब्धि के लिए ज्ञान की साधना आरम्भ होती

है। स्वाध्याय बुद्धि का यज्ञ है। कहा भी है-सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च-स्वाध्याय प्रवचन में सत्य का अन्वेषण करो । स्वाध्याय के द्वारा मानव सत् को प्राप्त होता है। हमारे सव वौद्धिक च्यापारों का सत्य की प्राप्ति के लिए सतत उद्योग होता रहता है। वह सत्य प्राकृतिक विभृतियों में जो परिवर्तनशील होने के कारण अनृत नाम से पुकारी जाती हैं, श्रोत-प्रोत है। कुछ लोग कह सकते है कि कवि से हम सत्य की आशा न करके केवल सहद्यता ही पा सकते हैं। किन्तु सत्य केवल १+१=२ में ही नहीं सीमित है। अनृत को प्रायः वड़ा कर देखने से सत् लघु कर दिया गया है; किन्तु सत्य विराट है। उसे सहृदयता द्वारा ही हम सर्वत्र श्रोत-श्रोत देख सकते हैं। उस सत्य के दो लच्या बताये गये हैं-श्रेय श्रीर प्रेय । इसीलिए सत्य की अभिन्यक्ति हमारे वाड्मय में दो प्रकार से मानी गई है—कान्य श्रौर शाख । शास्त्र में श्रेय का श्राज्ञात्मक ऐहिक श्रौर श्रामुध्मिक विवेचन होता है और काव्य मे श्रेय और प्रेय दोनों का सामजस्य होता है। शास्त्र मानव समाज मे व्यवहृत सिद्धान्तों के संकलन हैं। उपयोगिता उन की सीमा है। काव्य या साहित्य आत्मा की श्रतुभूतियों का नित्य नया-नया रहस्य खोलने में प्रयत्नशील है। क्योंकि आत्मा को मनोमय, वाङ्मय और प्राण्मय माना गया है। श्रयमात्मा वाद्मय, मनामय प्राणमय ( व्हद्दारण्यक )। उपविज्ञात प्राण, विज्ञात वाणी श्रीर विजिज्ञास्य मन है।

इसी लिए कवित्व को आत्मा की अनुभूति कहते हैं। मनन-शक्ति और मनन से उत्पन्न हुई अथवा प्रहण की गई निर्वचन करने की वाक्-शक्ति और इन के सामश्वस्य को स्थिर करने वाली सजीवता अविज्ञात प्राणशक्ति ये तीनो आत्मा की मौलिक क्रियाएँ है।

मन संकल्प और विकल्पात्मक है। विकल्प विचार की परीचा करता है। तर्क-वितर्क कर लेने पर भी किसी संकल्पात्मक प्रेरणा के ही द्वारा जो सिद्धान्त बनता है वही शास्त्रीय व्यापार है। अनुभूतियों की परीचा करने के कारण और इस के द्वारा विश्लेषणात्मक होते-होते उस में चारत्व की, श्रेय की, कमी हो जाती है। शास्त्रसम्बन्धी ज्ञान को इसी लिए विज्ञान मान सकते हैं कि उस के मूल में परीचात्मक तर्कों की प्रेरणा है और उन का कोटि-कम स्पष्ट रहता है।

काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, जिस का सम्बन्ध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेय-मयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान-धारा है। विश्लेषणात्मक तकों से और विकल्प के आरोप से मिलन न होने के कारण आत्मा की मनन किया जो वाङ्मय रूप मे अभिन्यक्त होती है वह निःसन्देह प्राण्मयी और सत्य के उभय लच्चण प्रेय और श्रेय दोनों से परिपूर्ण होती है।

इसी कारण हमारे साहित्य का आरम्भ काव्यमय है। वह

एक दृष्टा कवि का सुन्दर दर्शन है। संकल्पात्मक मूल श्रनुभूति कहने से मेरा जो तालर्य है उसे भी समम लेना होगा। त्रात्मा की सनन-शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उस के मूल चारुत्व में सहसा ग्रह्ण कर लेती है, काव्य मे संकल्पा-त्मक मूल अनुभूति कही जा सकती है। कोई भी यह प्रश्न कर सकता है कि संकल्पात्मक मन की सव अनुमूतियाँ श्रेय श्रीर प्रेय दोनो ही से पूर्ण होती है, इस में क्या प्रमाण है ? किंतु इसी लिए साथ ही साथ असाधारण अवस्था का भी उल्लेख किया गया है। यह असाधारण अवस्था युगों की समष्टि अनुभूतियों में अंत-निहित रहती है; क्योंकि सत्य अथवा श्रेय ज्ञान कोई व्यक्तिगत सत्ता नहीं; वह एक शाश्वत चेतनता है, या चिन्मयी ज्ञान-धारा है, जो व्यक्तिगत स्थानीय केन्द्रों के नष्ट हो जाने पर भी निर्विशेष रूप से विद्यमान रहती है। प्रकाश की किरखों के समान भिन्न-भिन्न संस्कृतियों के दर्प ए में प्रतिफलित हो कर वह त्रालोक को सुन्दर और ऊर्जस्वत बनाती है।

ज्ञान की जिस मनन-धारा का विकास पिछले काल मे परम्प-रागत तकों के द्वारा एक दूसरे रूप मे दिखाई देता है उसे हेतु विद्या कहते हैं; किन्तु वैदिक साहित्य के स्वरूप में उषा सूक्त और नारदीय सूक्त इत्यादि तथा उपनिषदों में अधिकांश संकल्पात्मक प्रेरणाओं की अभिन्यक्ति है। इसी लिए कहा है—तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। कला के भारतीय दृष्टि मे उपविद्या मानने का जो प्रसंग श्राता है उस से यह प्रकट होता है कि यह विज्ञान से अधिक सम्बन्ध रखती है। उस की रेखाएँ निश्चित सिद्धान्त तक पहुँचा देती हैं। संभवतः इसी लिए काव्य-समस्या-पूरण इत्यादि भी छन्दशास्त्र और पिङ्गल के नियमों के द्वारा वनने के कारण उपविद्या कला के अन्तर्गत माना गया है। छंदशास्त्र काव्योपजीवी कला का शास्त्र है। इस लिए यह भी विज्ञान का अथवा शास्त्रीय विषय है। वास्तुनिर्माण, मूर्त्ति और चित्र शास्त्रीय दृष्टि से शिल्प कहे जाते है और इन सब की विशेषता भिन्न-भिन्न होने पर भी, ये सब एक ही वर्ग की वस्तु है।

भवन्ति शिल्पिनो लोके चतुर्घा स्व स्व कम भिः स्थपित स्त्रप्राही च वर्षे किस्त चक्तस्तथा। (मयमतम् ४ श्रद्ध्याय।) चित्र के सम्बन्ध में भी चित्राभासमिति ख्यातं पूर्वै. शिल्प विशादिः (शिल्परत्न श्रद्ध्याय १६)। इस तरह वास्तुनिर्माण, मूर्त्ते और चित्र शिल्पशास्त्र के अन्तर्गत हैं।

कान्य के प्राचीन त्रालोचक द्रिंड ने कला के सम्वन्य में लिखा है—नृत्यगीतप्रमृतय कलाकामार्य सन्नयाः (३-१६२) नृत्य गीत त्रादि कलाएँ कामाश्रय कलाएँ हैं। और इनं कलाओं की संख्या भी वे ६४ वताते है, जैसा कि कामशास्त्र या तन्त्रो में कहा गया है। इत्यं कला चतु पष्टि विरोधः साधु नीयताम् (३-१७१)। कान्यादर्श में द्रिंड ने कलाशास्त्र के माने हुए सिद्धांतों में प्रमाद न करने के लिए कहा है; अर्थात्—काव्य में यदि इन कलाओं का कोई उल्लेख हो तो उसी कला के मतानुसार। इस से प्रकट हो जाता है कि काव्य और कला भिन्न वर्ग की वस्तु हैं। नतज्ञानं नतच्छिल्पम न सा विचा न सा कला ११७ (१ अध्याय भारत नाव्य) को व्याख्या करते हुए अभिनव गुप्त कहते हैं—कला गीत वावादिका। इसी से गाने बजाने वालों को अब भी कलावन्त कहते हैं।

भामह ने भी जहाँ काव्य का विषय सम्बन्धी विभाग किया है वहाँ वस्तु के चार भेद माने हैं—देव-चरित शंखि, उत्पाद्य, कला-श्रय और शास्त्राश्रय। यहाँ भामह का तात्पर्य है कि कला सम्बन्धी विषयों को ले कर भी काव्य का विस्तार होता है। काव्य का एक विषय कला भी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कला का वर्गी-करण हमारे यहाँ भिन्न रूप से हुआ है।

कलाओं में संगीत को लोग उत्तम मानते हैं क्योंकि इस में आनन्दांश वा तल्लीनता की मात्रा अधिक है; किन्तु है यह शुद्ध ध्वन्यात्मक । अनुभूति का ही वाङ्मय अस्फुट रूप है। इसी लिए इस का उपयोग काव्य के वाहन रूप में किया जाता है, जो काव्य की दृष्टि से उपयोगी और आकर्षक है।

संगीत के द्वारा मनोभावों की अभिव्यक्ति केवल ध्वन्यात्मक होती है। वाणी का सम्भवतः वह आरम्भिक स्वरूप है। वाणी के चार भेद प्राचीन ऋषियों ने माने हैं। चत्वारि वाक्परिमिता परानि तानि विदुर्बाक्षण ये मनीविणाः । गुहात्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति, तुरीया वाच मनुष्या वदन्ति (ऋवेद) वाणी के ये चार भेद आगे चल कर स्पष्ट किये गये, और क्रमशः इन का नाम परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी आगमशास्त्रों में मिलता है। परा, पश्यन्ती और मध्यमा गुहा निहित हैं। वैखरी वाणी मनुष्य बोलते हैं। शास्त्रों में परा वाणी को नाद रूपा शुद्ध ऋहं परामर्श मयी शक्ति माना है। पश्यन्ती वाच्य और वाचक के अस्फुट विभाग, चैतन्य प्रधान, द्रष्टा रूपवाली है। मध्यमा वाच्य और वाचक का विभाग होने पर भी बुद्धि प्रधान दर्शन स्वरूपा द्रष्टा और दश्य के अन्तराल मे रहती है। वैखरी स्थानकरण और प्रयत्न के वल से स्पष्ट हो कर वर्ण की उच्चारण शैली को प्रहण करनेवाली दृश्य प्रधान होती है।

वृहदार एयक् मे कहा है—यद्कि आविकातं प्राणस्य तद्रूषं प्राणो अविकातः प्राण एनं तद्भू त्वाञ्चति। प्राणा शक्ति सम्पूर्ण अज्ञात वस्तु को अधिकृत करती है। वह अविज्ञात रहस्य है। इसीलिए उस का नित्य नूतन रूप दिखाई पड़ता है। फिर यद कि अविज्ञात वाचस्तवृषं वाग्वि विज्ञाता वागेनं तद्भू त्वाञ्चति, जो कुळ जाना जा सका वहीं वाणी है; वाणी उस का स्वरूप धारण कर के, उस ज्ञान की रन्ना करती है।

ज्ञान सम्बन्धी करणो का विवेचन करने में भारतीय पद्धति ने परीचात्मक प्रयोग किया है। स्वप्रमितिक के ज्ञान के लिए पाँच इन्द्रियाँ प्रत्यस्त हैं। उन्हीं के द्वारा संवेदन होता है, उन में तन्मात्रा के क्रम से वाह्य पदार्थों के भी पाँच विभाग माने गये हैं। श्राका- शाद वायु वाले सिद्धान्त के अनुसार आकाश का गुए। शब्द ही इधर ज्ञान के आरम्भ में है। जो कुछ हम अनुभन करते हैं वाणी, उस का रूप है। यह वाणी का विकास वर्णों में पूर्ण होता है और वर्णों के लिए आभ्यन्तर और वाह्य दो प्रयत्न माने गये हैं। आभ्यन्तर प्रयत्न उसे कहते हैं जो वर्णों की उत्पत्ति से प्राग्मावी वायु व्यापार है। और वर्णोंत्पत्ति कालिक व्यापार को वाह्य प्रयत्न कहा जाता है। यह वाङ्मय अभिव्यक्ति, मनन की प्राग्मयी किया, आत्मानुभूति की प्रकट होने की चेष्टा है। इसी लिए उपनिपदों में कहा गया है— य एकोऽवर्णों वहुषा शक्तियोगात वर्णोनविकाशिहतार्थों द्याति विचेति चान्ते विश्वमादी स देव स नो वृद्धया शुभया सयुनकु। भावों को व्यक्त करने का मौलिक साधन वाणी है। इसलिए वही प्रकृत है।

श्रार्य-साहित्य में उन वर्णों के संगठन के तीन रूप माने गये हैं—ऋक्=पद्यात्मक, यजु=गद्यात्मक श्रीर साम=संगीतात्मक। वेदिकारच द्वित्रियाः प्रगीता श्रप्रगीताश्च। तत्र प्रगीताः सामानि, श्रप्रगीताश्च द्वित्रियाः प्रनृति । तत्र प्रथमाऋच द्वितीया यज्षि। ( सर्वदर्शन सप्रह) यही श्रायं-वाग्गी की श्रारम्भिक उच्चारण शैली है, जो दूसरों के श्रास्वाद के लिए श्रच्य कही जाती है।

कान्य को इन आरम्भिक तीन भागों में विभक्त कर लेने पर उस की आध्यात्मिक या मौलिक सत्ता का हम स्पष्ट आभास पा जाते हैं, और यही वाणी—जैसा कि हम ऊपर कह आये हैं— आत्मानुभूति की मौलिक अभिन्यक्ति है।

वाणी के द्वारा अनुभूतियों को न्यक्त करने के वाद एक अन्य प्रकार का भी प्रयत्न आरम्भ होता है। दूर रहनेवाले, चाहे यह देश-काल के कारण से ही हो, केवल व्यष्टि का आश्रय लेनेवाली उचारणात्मक वाणी का आनन्द नहीं ले सकते। इसलिए वह व्यक्ति द्वारा प्रकट हुई आत्मानुभूति सामूहिक या समष्टि भाव से विस्तार करने का प्रयत्न करती है। और तव चित्र, लिपि, तक्त्ण इत्यादि-सम्बन्धी अपनी बाह्य सत्ता को वनाती है।

अपर कहा जा चुका है कि कला को भारतीय दृष्टि मे उपविद्या माना गया है। आगमों के अनुशीलन से, कला को अन्य
रूप से भी बताया जा सकता है। शैवागमों में ३६ तत्व माने गये
हैं, उन में कला भी एक तत्व है। ईश्वर की कर्तृत्व, सर्वज्ञत्व,
पूर्णत्व, नित्यत्व और व्यापकत्व शक्ति के स्वरूप कला, विद्या,
राग, नियति और काल माने जाते हैं। शक्ति संकोच के कारण जो
इन्द्रिय-द्वार से शक्ति का प्रसार एवं आकुंचन होता है, इन व्यापक
शक्तियों का वहीं संकुचित रूप बोध के लिए है। कला संकुचित
कर्तृत्व शक्ति कहीं जाती है। भोजराज ने भी अपने तत्व-प्रकाशः
में कहा है—व्यञ्जयति कर्ष शक्ति कलेति तेनेह कथिता सा।

शिव-सूत्र-विमर्शिनी में चेमराज ने कला के सम्बन्ध में आपना विचार येां व्यक्त किया है—

कलयित स्व स्वरूपा वेशेन तत्तर् वस्तु परिच्छिनित इति कला व्यापार । इस पर टिप्पर्गा है:—

कलयित, स्वरूप आवेशयित, वस्तुनि वा तत्र-तत्र प्रमातिर कलनमेव कला अर्थात्—नव-नव स्वरूप प्रथोल्लेख शालिनी संवित् वस्तुत्रों में या प्रमाता में स्व को, आत्मा को परिमित रूप में प्रकट करती है, इसी क्रम का नाम कला है।

स्त्र को कलन करने का उपयोग, आत्म-श्रतुभूति की व्यंजना
में प्रतिभा के द्वारा तीन प्रकार से किया जाता है—श्रतुकूल,
प्रतिकूल श्रीर श्रद्भुत । ये तीन प्रकार के प्रतीक विधान काव्यजगत में दिखाई पड़ते हैं । श्रतुकूल, श्रर्थात् ऐसा हो । यह श्रात्मा
के विज्ञात श्रंश का गुर्ग्यनफल है । प्रतिकूल, श्रर्थात् ऐसा नहीं ।
यह श्रात्मा के श्रविज्ञात श्रंश की सत्ता का ज्ञान न होने के
कारण हृदय के समीप नही । श्रद्भुत—श्रात्मा का विजिज्ञास्य
रूप, जिसे हम पूरी तरह समम नहीं सके हैं, कि वह श्रतुकूल
है या प्रतिकृत । इन तीन प्रकार के प्रतीक विधानों में श्रादर्शवाद, यथातथ्यवाद श्रीर व्यक्तिवाद इत्यादि साहित्यिक वादों के
मूल सित्रहित हैं जिसकी विस्तृत श्रालोचना की यहाँ श्रावश्यकता
नहीं । कला को तो शास्त्रों में उपविद्या माना है । फिर उस का
साहित्य में या श्रात्मानुभूति में कैसा विशेष श्रस्तित्व है, इस प्रश्र

पर विचार करने के समय यह बात ध्यान में रखनी होगी कि कला की आत्मानुमूति के साथ विशिष्ट भिन्न सत्ता नहीं, अनुमूति के लिए शब्द विन्यास कौशल तथा छन्द आदि भी अत्यन्त आव-श्यक नहीं।

व्यंजना वस्तुतः अनुभूतिमयी प्रतिभा का स्वयं परिणाम है। क्योंकि सुन्दर अनुभूति का विकास सौन्दर्भपूर्ण होगा ही। किव की अनुभूति की उस के परिणाम में हम अभिन्यक्त देखते हैं। उस अनुभूति और अभिन्यक्ति के अन्तरालवर्ती सम्बन्ध को जोड़ने के लिए हम चाहे तो कला का नाम ले सकते हैं, और कला के प्रति अधिक पन्नपातपूर्ण विचार करने पर यह कोई कह सकता है कि अलंकार, वक्रोक्ति और रीति और कथानक इत्यादि में कला की सत्ता मान लेनी चाहिए; किन्तु मेरा मत है कि यह सब समय-समय की मान्यता और धारणाएँ हैं। प्रतिभा का किसी कौशल विशेष पर कभी अधिक मुकाब हुआ होगा। इसी अभिन्यक्ति के बाह्य रूप को कला के नाम से कान्य में पकड़ रखने की साहित्य मे प्रथा सी चल पड़ी है।

हाँ, फिर एक प्रश्न स्वयं खड़ा होता है कि काट्य में शुद्ध श्रात्मानुमूति की प्रधानता है या कौशलमय श्राकारों या प्रयोगों की ?

कान्य में जो आत्मा की मीलिक अनुमृति की प्रेरणा है वहीं सौन्दर्यमयी और संकल्पात्मक होने के कारण अपनी श्रेयित में रमणीय आकार में प्रकट होती है। वह आकार वर्णात्मक रचना-विन्यास में कौशलपूर्ण होने के कारण प्रेय भी होता है। रूप के आवरण में जो वस्तु सिन्नहित है वहीं तो प्रधान होगी। इस का एक उदाहरण दिया जा सकता है। कहा जाता है कि वात्सल्य की अभिन्यिक में तुलसीदास सूरदास से पिछड़ गये हैं। तो क्या यह मान लेना पड़ेगा कि तुलसीदास के पास वह कौशल या शन्द-विन्यास पदुता नहीं थी, जिस के अभाव के कारण ही वे वात्सल्य की सम्पूर्ण अभिन्यक्ति नहीं कर सके ?

किन्तु यह बात तो नहीं है। सेालह मात्रा के छंद में अन्तर्भावों के। प्रकट करने को जो विद्ग्धता उन्हों ने दिखाई है वह कविता संसार में विरल है। फिर क्या कारण है कि रामचन्द्र के वात्सल्य-रस की अभिन्यंजना उतनी प्रभावशालिनी नहीं हुई, जितनी सूरदास के श्याम की ? मैं तो कहूँगा कि यही प्रमाण है आत्मानुभूति की प्रधानता का। सूरदास के वात्सल्य में संकल्पात्मक मौलिक अनुभूति की तीव्रता है, उस विषय की प्रधानता के कारण। श्रीकृष्ण की महाभारत के युद्ध काल की प्रेरणा सूरदास के हदय के उतने समीप न थी, जितनी शिशु गोपाल की वृन्दावन की लीलाएँ। राम चन्द्र के वात्सल्य-रस का उपयोग प्रबन्ध कान्य में तुलसीदास को करना था, उस कथानक की क्रम-परम्परा बनाने के लिए। तुलसी दास के हदय मे वास्तविक अनुभूति तो रामचन्द्र की भक्त-रन्तण-समर्थ दयाछता है, न्याय-पूर्ण ईश्वरता है, जीव की शुद्धावस्था में

पाप-पुराय निर्तित कृष्णचन्द्र की शिशु मूर्त्ति का शुद्धाद्वैत-चाद नहीं।

दोनों किवयो के शब्द-विन्यास कौशल पर विचार करने से यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि जहाँ आत्मानुभूति की प्रधानता है वही अभिव्यक्ति अपने क्षेत्र मे पूर्ण हो सकी है। वही कौशल या विशिष्ट पद रचना युक्त काव्य शरीर सुन्दर हो सका है।

इसी लिए, श्रिभव्यक्ति सहद्यों के लिए श्रपनी वैसी व्यापक सत्ता नहीं रखती, जितनी की श्रतुभूति। श्रोता, पाठक श्रौर दर्शकों के हृद्य में कविकृत मानसी प्रतिमा की जो श्रतुभूति होती है उसे सहद्यों में श्रिभव्यक्ति नहीं कह सकते। वह भाव सान्य का कारण होने से लौट कर श्रपने किं की श्रतुभूति वाली मौलिक बस्तु की सहातुभूति मात्र ही रह जाती है। इसलिए व्यापकता श्रात्मा की संकल्पात्मक मूल श्रतुभृति की है।

## रहस्यवाद

काज्य में आत्मा की संकल्पात्मक मूल अनुमूति की मुख्य धारा रहस्यवाद है। रहस्यवाद के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उस का मूल उद्गम सेमेटिक धर्म-भावना है, और इसीलिए भारत के लिए वह वाहर की वस्तु है। किन्तु शाम देश के यहूदी, जिन के पैगम्बर मूला इत्यादि थे, सिद्धान्त में ईश्वर की उपास्य और मनुष्य की जिहोता (यहूदियों के ईश्वर) का उपासक अथवा दास मानते थे। सेमेटिक धर्म में मनुष्य की ईश्वर से समता करना अपराध सममा गया है। क्राइस्ट ने ईश्वर का पुत्र होने की ही घोषणा की थी, परन्तु मनुष्य का ईश्वर से यह सम्बन्ध जिहोवा के उपासकों ने सहन नहीं किया और उसे सूली पर चढ़वा दिया। पिछले काल में यहूदियों के अनुयायी मुसलमानों ने भी 'अनलहक' कहने पर मंसूर के। उसी पथ का पिक बनाया। सरमद का भी सर काटा गया। सेमेटिक धर्मभावना के विरुद्ध चलनेवाले ईसा, मंसूर और सरमद आर्थ अद्देत धर्मभावना से अधिक परिचित थे।

<sup>\*</sup>Therefore the Jews sought the more to kill him, because he not only had broken the Sabbath, but said also that God was his Father, making himself equal with God (St John 5) I and my Father are one Then the Jews took up stones again to stone him (St John. 10)

सूफी सम्प्रदाय मुसलमानी धर्म के भीतर वह विचारधारा है जो अरव और सिन्ध का परस्पर सम्पर्क होने के बाद से उत्पन्न हुई थी। यद्यपि सूफी धर्म का पूर्ण विकास तो पिछले काल में आयों की बस्ती ईरान मे हुआ, फिर भो उस के सब आचार इसलाम के अनु सार ही हैं। उन के तौहीद मे चुनाव है एक का, अन्य देवताओं में से, न कि सम्पूर्ण अद्वैत का। तौहीद का अद्वैत से कोई दार्शनिक सम्बन्ध नहीं। उस में जहाँ कहीं पुनर्जन्म या आत्मा के दार्शनिक तत्त्व का आभास है, वह भारतीय रहस्यवाद का अनुकरण मात्र है। क्योंकि शामी धर्मों के भीतर अद्वैत कल्पना दुर्छम नहीं, त्याच्य भी है।

कुछ लोगों का कहना है मेसेापोटामिया वा बाबिलन के बाल, ईस्टर प्रभृति देवताओं के मन्दिरों में रहनेवाली देवदासियाँ ही धार्मिक प्रेम का उद्गम हैं और वहीं से धर्म और प्रेम का मिश्रण, उपासना में कामोपमोग इत्यादि अनाचार का आरम्भ हुआ तथा यह प्रेम ईसाई धर्म के द्वारा भारतवर्ष के वैष्ण्व धर्म के। मिला। किन्तु उन्हें यह नहीं माल्यम कि काम का धर्म में अथवा सृष्टि के उद्गम में बहुत बड़ा प्रभाव ऋग्वेद के समय में ही माना जा चुका है—कामस्तदग्रे समवत ताथ मनसोरेतः प्रथम यदासीत। यह काम प्रेम का प्राचीन वैदिक रूप है। और प्रेम से वह शब्द अधिक व्यापक भी है। जब से हम ने प्रेम का Love या इश्क का पर्याय मान लिया, तभी से 'काम' शब्द की महत्ता कम हो गयी। सम्भवतः विवेकवादियों की आदर्श भावना के कारण इस शब्द में केवल स्त्री-

पुरुष सम्बन्ध के अर्थ का ही भान होने लगा। किन्तु काम में जिस व्यापक भावना का समावेश है, वह इन सब भावों को आवृत कर लेता है। इसी वैदिक काम की, आगम शास्त्रों में, कामकला के रूप में ख्यासना भारत में विकसित हुई थी। यह ख्यासना सौन्दर्य, आनन्द और उन्मद भाव की साधना प्रणाली थी। पीछे बारहवी शताब्दी के सूफी इब्न अरबी ने भी अपने सिद्धान्तों में इस की महत्ता स्वीकार की है। वह कहता है कि मनुष्य ने जितने प्रकार के देवताओं की पूजा का समारम्भ किया है, उन में काम ही सब से मुख्य है। यह काम ही ईश्वर की अभिव्यक्ति का सब से वड़ा व्यापक रूप है।

देवदासियों का प्रचार दिच्या के मिन्दरों में वर्तमान है और उत्तरीय भारत में ईसवी सन् से कई सौ वरस पहले शिव, स्कन्द, सरस्वती इत्यादि देवताओं के मिन्दर नगर के किस भाग में होते थे, इस का उल्लेख चाण्क्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया है। और सरस्वती मिन्दर तो यात्रागोष्ठी तथा सङ्गीत आदि कला-सम्बन्धी समाजों के लिए प्रसिद्ध था। देवदासियों मिन्दरों में रहती ही थी, परन्तु वे उस देवप्रतिमा के विशेष अन्तर्निहत भावों को कला के

<sup>\*</sup>Of the gods man has conceived and worshipped, Ibn Arabi is of opinion that Desire is the greatest and most vital It is the greatest of the universal forms of his self-expression (M Ziyauddin in "Vishwabharati")

द्वारा श्रमिन्यक्त करने के लिए ही रहती थीं। उन में प्रेम-पुजारिनों का होना श्रसम्भय नहीं था। सूफी रिवया से पहले ही दिचिए भारत की देवदासी श्रन्दल ने जिस कृष्ण-प्रेम का संगीत गाया था उस की श्राविष्कर्त्री श्रन्दल को ही मान लेने में मुभे तो सन्देह ही है। कृष्ण-प्रेम उस मिन्दर का सामूहिक साव था, जिस की श्रनुभूति श्रन्दल ने भी की। ऐतिहासिक श्रनुक्रम के श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि फारस में जिस सूफी धर्म का विकास हुश्रा था, उस पर काश्मीर के साधकों का बहुत कुछ प्रभाव था। यो तो एक दूसरे के साथ सम्पर्क में श्राने पर विचारों का थोड़ा-वहुत श्रादान-प्रदान होता ही है; किन्तु भारतीय रहस्यवाद ठीक मेसोपोटामिया से श्राया है, यह कहना वैसा ही है जैसा वेदों को 'सुमेरियन डॉकुमेन्ट' सिद्ध करने का प्रयास।

शैवो का श्रद्धेतवाद श्रीर उन का सामरस्य वाला रहस्य सम्प्रदाय, वैष्णवो का माधुर्य भाव श्रीर उन के प्रेम का रहस्य तथा कामकला की सौन्दर्य-उपासना श्रादि का उद्गम वेदों श्रीर उपनिषदों के ऋषियों की वे साधना प्रणालियाँ है, जिन का उन्हों ने समय-समय पर श्रपने संघों में प्रचार किया था।

भारतीय विचारधारा में रहस्यवाद को स्थान न देने का एक मुख्य कारण है। ऐसे अलोचकों के मन में एक तरह की मूँभलाहट है। रहस्यवाद के आनन्द पथ को उन के किएत भारतीयोचित विवेक में सिम्मलित कर लेने से आदर्शवाद का ढाँचा ढीला पड़ जाता है। इसिलए वे इस वात को स्वीकार करने में हरते हैं कि जीवन में यथार्थ वस्तु आनन्द है, ज्ञान से वा अज्ञान से मनुष्य उसी की खोज में लगा है। आदर्शवाद ने विवेक के नाम पर आनन्द और उस के पथ के लिए जो जनरव फैलाया है, वही उसे अपनी वस्तु कह कर स्वीकार करने में वाधक है। किन्तु प्राचीन आर्य लोग सदैव से अपने क्रियाकलाप में आनन्द, उद्धास और प्रमोद के उपासक रहे; और आज के भी अन्यदेशीय तरुण आर्यसंघ आनन्द के मृल संस्कार से संस्कृत और दीन्तित हैं। आनन्दभावना, प्रियकल्पना और प्रमोद हमारी व्यवहार्य वस्तु थी। आज की जातिगत निवीचिता के कारण उसे प्रहण न कर सकने पर, यह सेमेटिक है कह कर सन्तोष कर लिया जाता है।

कदाचित् इन आलोचकों ने इस वात पर ध्यान नहीं दिया कि आरिम्भक वैदिक काल में प्रकृतिपूजा अथवा वहुदेव-उपासना के युग में ही, जब एकं सिद्धण बहुवा बदिन के अनुसार एकेश्वरवाद विकसित हो रहा था, तभी आत्मवाद की प्रतिष्ठा भी पद्धवित हुई। इन दोनो धाराओं के दो प्रतीक थे। एकेश्वरवाद के वरुगा और आत्मवाद के इन्द्र प्रतिनिधि साने गये। वरुगा न्यायपित राजा और विवेकपच के आदर्श थे। महावीर इन्द्र आत्मवाद और आनन्द के प्रचारक थे। वरुगा को देवताओं के अधिपित पद से हटना पड़ा, इन्द्र के आत्मवादकी प्ररेगा ने आयों में आतन्द की विचारधारा उत्पन्न की। फिर तो इन्द्र ही देवराज पद पर प्रतिष्ठित हुए। वैदिक साहित्य में आत्मवाद के प्रचारक इन्द्र की जैसी चर्चा है, उर्वशी श्रादि अप्सराओं का जो प्रसङ्ग है, वह उन के त्रानन्द के श्रमुकूल ही है। बाहरी याज्ञिक कियाकलापों के रहते हुए भी वैदिक श्रायों के हृदय में श्रात्मवाद श्रीर एकेश्वरवाद की दोना दार्शनिक विचारधाराएँ अपनी उपयोगितामे सङ्घर्ष करने लगीं। सप्तसिन्धु के प्रबुद्ध तरुण आयों ने इस आनन्द वाली धारा का अधिक खागत किया। क्योंकि वे स्वत्व के उपासक थे। और वहरण यद्यपि श्रायों की उपासना मे गौण रूप से सम्मिलित थे, तथापि उन की प्रतिष्ठा असुर के रूप में असीरिया आदि अन्य देशों में हुई। आत्मा में आनन्द भोग का भारतीय आर्यों ने अधिक आदर किया। **चधर श्रमुर के श्रनुयायी श्रार्थ एकेश्वरवाद श्रौर विवेक के प्रतिष्ठा**-पक हुए । भारत के आयों ने कर्मकाएड और बड़े-बड़े यज्ञों में उल्लास-पूर्ण त्रानन्द का ही दृश्य देखना त्रारम्भ किया और त्रात्मवाद के प्रतिष्ठापक इन्द्र के उद्देश्य से बड़े-बड़े यज्ञों की कल्पनाएँ हुई । किन्तु इस आत्मवाद और यज्ञ वाली विचारधारा की वैदिक आयों में प्रधानता हो जाने पर भी, कुछ आर्थ लोग अपने की उस आर्थ सङ्घ में दीचित नहीं कर सके। वे ब्रात्य कहे जाने लगे। वैदिक धर्म की प्रधान धारा में, जिस के अन्तर मे आत्मवाद था और वाहर याज्ञिक क्रियाओं का उद्घास था, त्रात्यों के लिए स्थान नहीं रहा। उन व्रात्यों ने अत्यन्त प्राचीन अपनी <del>चैत्यपूजा आदि के रूप में</del> उपासना का क्रम प्रचलित रक्ला और दार्शनिक दृष्टि से उन्हों ने विवेक के श्राधार पर नये-नये तकों की उद्घावना की। फिर तो आत्मवाद के अनुयायियों में भी अग्निहोत्र आदि कर्मकाएडों की आत्मपरक व्याख्याएँ होने लगी। उन्हों ने स्वाध्यायमएडल स्थापित किये। भारतवर्ष का राजनैतिक विभाजन मो वैदिक काल के वाद इन्हीं दो तरह के दार्शनिक धर्मों के आधार पर हुआ।

वृष्णि सङ्घ वज मे और मगध के वात्य और अयाज्ञिक त्रार्य बुद्धिवाद् के आधार पर नये-नये दर्शनों की स्थापना करने लगे। इन्हीं लोगों के उत्तराधिकारी वे तीर्थं हुर लोग थे जिन्हों ने ईसा से हजारों वर्ष पहले मगध में वौद्धिक विवेचना के आधार पर दु:खवाद के दर्शन की प्रतिष्ठा की । सुद्भ दृष्टि से देखने पर विवेक के तर्क ने जिस बुद्धियाद का विकास किया वह दार्शनिको की उस विचारधारा को श्रभिन्यक कर सका जिस में संसार दु:खमय माना गया श्रौर दु:ख से छूटना ही परम पुरुषार्थ सममा गया । दु.खनिवृत्ति दु:ख-वाद का ही परिखाम है। फिर तो विवेक की मात्रा यहाँ तक वढ़ी कि वे बुद्धिवादी अपरिप्रही, नग्न दिगम्बर, पानी गरम कर के पीने वाले और मुँह पर कपड़ा वॉघ कर चलनेवाले हुए। इन लोगों के श्राचरण वितक्तण श्रौर भिन्न-भिन्न थे। वैदिक काल के वाद इन ष्रात्यों के सङ्घ किस-किस तरह का प्रचार करते घूमते थे, उन सव का उल्लेख तो नहीं मिलता, किन्तु बुद्ध के जिन प्रतिद्वनद्वी मस्करी गोशाल, ऋजित केश-कम्बली, नाथपुत्र, संजय बेलट्टिपुत्र, पूरन कस्सप आदि तीर्थेङ्करो का नाम मिलता है, वे प्रायः दुःखातिरेक-

वादी, आत्मवाद में आस्था न रखनेवाले तथा वाह्य उपासना में चैत्यपूजक थे। दुःखवाद जिस मननरौली का फल था वह बुद्धि या विवेक के आधार पर, तकों के आश्रय में बढ़ती ही रही। अनात्मवाद की प्रतिक्रिया होनी ही चाहिए। फलतः पिछ ने काल में भारत के दार्शनिक अनात्मवादी ही भक्तिवादी वने और बुद्धिवाद का विकास भक्ति के रूप में हुआ। जिन जिन लोगों में आत्मविश्वास नहीं था उन्हें एक त्राणकारी की आवश्यकता हुई। प्रणति वाली शरण खोजने की कामना—बुद्धिवाद की एक धारा—प्राचीन एकेश्वरवाद के आधार पर ईश्वरमिक्त के स्वरूप में बढ़ी और इन लोगों ने अपने लिए अवलम्ब खोजने में नये-नये देवताओं और शक्तियों की उपासना प्रचलित की। हाँ, आनन्दवाद वाली मुख्य अद्वैतधारा में भक्ति का विकास एक दृसरे ही रूप में हो चुका था, जिस के सम्बन्ध में आगे चल कर कहा जायगा।

ऊपर कहा जा चुका है कि वैदिक साहित्य की प्रधान धारा में उस की याज्ञिक कियाओं की आत्मपरक व्याख्याएँ होने लगी थीं और बात्य दर्शनों की प्रचुरता के युग में भी आनन्द का सिद्धान्त संहिता के वाद श्रुतिपरम्परा में आरएयक स्वाध्यायमण्डलों में प्रचलित रहा। तैतिरीय में एक कथा है कि भूगु जब अपने पिता अथवा गुरु वरुण के पास आत्म उपदेश के लिए गये तो उन्हों ने वार-वार तप करने की ही शिक्षा दी और वार-वार तप कर के भी भृगु सन्तुष्ट न हुए और फिर आनन्दसिद्धान्त की उपलिच्ध कर के

हो उन्हे परितोष हुआ। विवेक और विज्ञान से भी आनन्द को अधिक महत्त्व देनेवाले भारतीय ऋषि अपने सिद्धान्त का परस्परा में प्रचार करते ही रहे।

तस्माद्वा एतस्माद्विशानमयात् । अन्योऽन्तर आत्मानन्दमय । तेनेप पूर्णः । स ना एष पुरुषविय एव । तस्य पुरुषविधताम् । अन्वय पुरुषविध । तस्य प्रियमेव शिर । मोदो दक्षिण पत्त । प्रमोद उत्तरः पत्त । आनन्द आस्पा। (तैति २ २ । ४ )

ज्यनिषद् में आनन्द की प्रतिष्ठा के साथ प्रेम और प्रमोद की भी कल्पना हो गयी थी, जो आनन्दिसद्धान्त के लिए आवश्यक है। इस तरह जहाँ एक ओर भारतीय आर्य आत्यों में तर्क के आधार पर विकल्पात्मक बुद्धिवाद का प्रचार हो रहा था वहाँ प्रधान वैदिक धारा के अनुयायी आर्यों में आनन्द का सिद्धान्त भी प्रचारित हो रहा था। वे कहते थे—

नायमात्मा प्रवचनेन सम्यो न मेथया न बहुना श्रुतेन। (मुण्डकः)

नैषा तर्जेश मतिरायनेशा। (कठ०)

त्रातन्दमय त्रात्मा की उपलिध विकल्पात्मक विचारों त्रौर तर्कों से नहीं हो सकती।

इन लोगों ने अपने विचारों के अनुयायी राष्ट्रों में परिषदें स्थापित की थी और ब्रात्य संघों के सदृश ही इन के भी स्वाध्यायमगड़ल थे, जो ब्रात्य संघों से पीछे के नहीं अपितु पहले के थे। हाँ, इन लोगों ने भी बुद्धिवाद का अपने लिए उपयोग किया था; किन्तु उसे वे अविद्या कहते थे, क्योंकि वह कर्म और विज्ञान की उन्नति करती है और नानात्व को बताती है। मुख्यतः तो वे अद्वैत और ञानन्द के ही उपासक रहे। विज्ञानमय याज्ञिक क्रियाकलापों से वे अपर उठ चुके थे। कठ, पाञ्चाल, काशी और कोशल मे तो उन की परिषदें थीं ही, किन्तु मगध की पूर्वीय सीमा पर भी उस के दु:ख श्रौर श्रनात्मवादी राष्ट्रों के एक छोर पर विदेहों की बस्ती थी, जो सम्पूर्ण ऋदैतवादी थे। ब्राह्मण प्रन्थ में सदानीरा के उस पार यज्ञ की अभि न जाने की जो कथा है उस का रहस्य इन्ही मगध के त्रात्य संघों से सम्बन्ध रखता था। किन्तु माधव विदेह ने सदानीरा के पार अपने मुख में जिस अप्ति को ले जा कर स्थापित किया था वह विदेहों का प्राचीन आत्मवाद ही था। इन परिवदो मे और स्वाध्यायमण्डलो मे वैदिक मन्त्रकाल के उत्तराधिकारी ऋषियों ने संकल्पात्मक ढग से विचार किया, सिद्धान्त बनाये और साधना पद्धति भी स्थिर की। उन के सामने ये सब प्रश्न आये-

> केनेषित पतित मेथित मन. केन प्राण प्रथम प्रैति युक्त । केनेषिता वाचिमिमा नदन्ति चचु श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति ॥ (केनोधिनध्यः)

िक कारण ब्रह्म कुतः स्म जाता गीवान केन क च सन्मतिष्ठाः ( 88 )

श्रिधिताः केन सुखेतरेषु

वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम् ॥

( खेताखतरोपनिषत् )

इत प्रश्नो पर उन के संवाद अनुभवगम्य आत्मा को संकल्पात्मक रूप से निर्देश करने के लिए होते थे। इस तरह के विचारों का सूत्र-पात शुक्क यजुर्वेद के ३९ और ४० अध्यायों में ही हो चुका था। उपनिषद् उसी ढंग से आत्मा और अद्धेत के सम्यन्ध में संकल्पात्मक विचार कर रहे थे, यहाँ तक कि श्रुतियाँ संकल्पात्मक काव्यमय ही थी और इसीलिए वे लोग 'कविर्मनीषी' में भेद नहीं मानते थे। किन्तु त्रात्य संघों के वाह्य आदर्शवाद से, विवेक और बुद्धिवाद से भारतीय हृद्य वहुत कुछ अभिमृत हो रहा था; इसलिए इन आनन्दवादियों की साधना प्रणाली कुछ-कुछ गुप्त और रहस्यात्मक होती थी।

तप प्रमावादेवपसाराच्च वज्ञ ह स्वेतास्वतरोऽथ विद्वान् । श्रत्याश्रमिभ्यः परम पिततं प्रोवाच सम्यग्रिषसघजुष्टम् ॥ वैदान्ते परमं गुडं पुराकल्पे प्रचोदितम् नाप्रशान्ताय दातव्यं नापुत्रायाशिष्याय वा पुनः ॥ (स्वेतास्वतरः ) उन की साधनापद्धतियों का उल्लेख छान्दोग्य आदि उपनिषदों में प्रचुरता से है। ये लोग अपनी शिष्यमण्डली में विशेष प्रकार की गुप्त साधना प्रणालियों के प्रवर्तक थे। बौद्ध साहित्य में जिस तरह के साधनों का विवरण मिलता है वे बहुत-कुछ इन ऋषियों और इन के उपनिषदों के अनुकरण मात्र थे, फिर भी वे अपने ढंग के बुद्धिवादी थे। और वे उपनिषदों के ता योगमिति मन्यन्ते श्चिरा-निन्द्रियवारणाम् (कठ०) वाले योग का अपने ढंग से अनात्मवाद के साधन के लिए उपयोग करने लगे।

श्रुतियों का श्रौर निगम का काल समाप्त होने पर ऋषियों के उत्तराधिकारियों ने श्रागमों की श्रवतारणा की श्रौर ये श्रात्मवादी श्रानन्दमय कोश की खोज में लगे ही रहे। श्रानन्द का स्वभाव ही उल्लास है, इसलिए साधना प्रणाली में उस की मात्रा उपेचित न रह सकी। कल्पना श्रौर साधना के दोनों पन्त श्रपनी-श्रपनी उन्नति करने लगे। कल्पना विचार करती थी, साधना उसे व्यवहार्य बनाती थी। श्रागम के श्रनुयायियों ने निगम के श्रानन्दवाद का श्रनुसरण किया, विचारों में भी श्रीर क्रियाशों में भी। निगम ने कहा था—

श्रानन्दाहरे व खिल्वमानि भृताति जायन्ते, श्रानन्देनजातानि जीवन्ति । श्रानन्द प्रयन्त्याभमंविशन्ति ॥

त्रागमवादियों ने दोहराया—

श्रानन्दोच्छ्लिता एक्तिः सजस्यात्मानमात्मना ।

आगम के टीकाकारों ने भो इस ऋदेत आनन्द को अच्छी तरह पह्नवित किया—

विगलित भेदसरकाग्मानन्दरसप्रवाहमयमेव पश्यति । (चेमरान)

हाँ, इन सिद्धों ने त्रानन्दरस की साधना में और विचारों में अकारान्तर भी उपस्थित किया। अद्धेत को सममने के लिए—

श्रात्मेवेदमग्र श्रासात्.....स वे नेव रेमे । तस्मादेवाकी न रमते स द्वितीयमैच्छ्रत स हैतावानास यथा र्जापुमाँ सौ सम्परिप्वत्ती स इम-वात्मानद्वधापातयत्।

इत्यादि वृहदार्ययक श्रुति का श्रतुकरण कर के समता के श्राधार पर भक्ति की श्रौर मित्र प्रण्य की सी मधुर कल्पना भी की। चैमराज ने एक प्राचीन उद्धरण दिया—

जाते समरसानन्दे द्वैतमप्यमृतोपमम् । मित्रयोरित दम्मत्योजींवात्मपरमात्मनोः ॥

यह भक्ति का श्रारम्भिक स्वरूप श्रागमों में श्रद्धेत की भूमिका यर ही सुगठित हुआ। उन की कल्पना निराली थी—

> समाविव श्रेणाप्यन्येरभेयो भेदभूघरः । परामृष्टश्च नदृश्च त्वद्भक्तिवलशालिभि ॥

यह मक्ति भेदभाव, द्वैत, जीवात्मा श्रीर परमात्मा की भिन्नता को नष्ट करनेवाली थी। ऐसी ही भक्ति के लिए माहेश्वराचार्थ श्रभिनवगुप्त के गुरु उत्पल ने कहा है—

मित्तिलचमीसमृदानां किमन्यदुपयाचितम्।

अद्वेतवाद के इस नवीन विकास में प्रेमभक्ति की योजना तैति-रीय आदि श्रुतियों के ही आधार पर हुई थी। फिर तो सौन्दर्य भावना भी स्फुट हो चली—

श्रुत्वापि शुद्धचैतन्यमात्मानमतिसुन्द्रस्

( अष्टावकगीता ४। ३)

इन आगम के अनुयायी सिद्धों ने प्राचीन आनन्द मार्ग को अद्वैत की प्रतिष्ठा के साथ अपनी साधना पद्धित में प्रचलित रक्खा और इसे वे रहस्य सम्प्रदाय कहते थे। शिवसृत्रविमर्शिनी की प्रस्तावना में चेमराज ने लिखा है—

द्वैतदर्शनाधिवासितग्राये जीवलोके रहस्यसम्प्रदायो मा विच्छेदि

रहस्य सम्प्रदाय जिस में लुप्त न हो इसलिए शिवसूत्रों की महा-देविगिरि से प्रतिलिपि की गयी। द्वै तदर्शनों की प्रचुरता थी। रहस्य सम्प्रदाय अद्वैतवादी था। इन लोगों ने पाशुपत योग की प्राचीन साधना पद्धित के साथ-साथ आनन्द की योजना करने के लिए काम-उपासना प्रणाली भी दृष्टान्त के रूप में स्वीकृत की। उस के लिए भी श्रुति का आधार लिया गया।

तयथा प्रियमा लिया सपरिष्यक्तो न नाह्ये किञ्चन वेद नान्तरम् (वृहदारण्यक)। वपमन्त्रयते स हिकारो इपयते स प्रस्ताव लिया सह शेते।

श्रात्मरितरात्मक्रीड श्रात्मिशुन श्रात्मानन्दः स स्वराड् भवति । इन छान्दोग्य श्रादि श्रुतियो के प्रकाश में यह रति-प्रीति− अद्वैतमूला भक्ति रहस्यवादियों मे निरन्तर प्राञ्जल होती गयी। इस दार्शनिक सत्य को ज्यावहारिक रूप देने मे किसी विशेष अनाचार की आवश्यकता न थी। संसार को मिथ्या मान कर असम्भव करपना के पीछे भटकना नहीं पड़ता था। दु:खवाद से उत्पन्न संन्यास और संसार से विराग की आवश्यकता न थी। अद्वैत मृतक रहस्यवाद के ज्यावहारिक रूप में विश्व को आतमा का अभिन्न अंग शैवागमों मे मान लिया गया था। फिर तो सहज आनन्द की करपना भी इन लोगों ने की। श्रुति इसी कोटि के साधकों के लिए पहले ही कह चुकी थी—

या बुद्ध्यते सा दीचा यदभाति तहः वि यत्पिवति तदस्य सोमपानीः यदभते तदुपसदोः ।

इसी का अनुकरण है-

श्रातमा त्वं गिरिका मति सहचरा श्राण छरीरं गृह पूका ते विषयोपभोगरचना किहा समाधिस्थिति ।

( शाङ्करी मानसपूजा ),

सौन्दर्यलहरी भी उसी स्वर मे कहती है— सपर्यापर्यायस्तव भवत यन्मे विलसितम्। (२७)

इन साधकों में जगत् और अन्तरात्मा को ज्यावहारिक अद्व-यता मे आनन्द की सहज भावना विकसित हुई। वे कहते हैं—

> त्वमेव स्वात्मानं परिखमयितुं विश्ववपुषा चिदानन्दाकारं शिवयुवति मावेन विश्वषे ॥

> > ( सौन्दर्यलहरी ३४ ),

किसी काश्मीरी भक्त किन ने कहा है— तत्तदिन्द्रियमुखेन सन्ततं युष्टदर्भनरसायनासवम् ।

सर्वभावचषकेषु पृरितेष्वापिवन्निव भवेयमुन्मद ॥

इस मे इन्द्रियों के मुख से अर्चन-रस का आसव पीने की जो कल्पना है वह आनन्द की सहज भावना से ओतशित है।

श्रागमानुयाची स्पन्दशास्त्र के श्रनुसार प्रत्येक भावना मे, प्रत्येक श्रवस्था मे वह श्रात्मानन्द प्रतिष्ठित है—

> श्रतिकुदः प्रदृष्टो वा किं करोति पराम्रशन्। धावन् वा यत्पद् गच्छेतत्र स्पन्दः प्रतिष्ठितः॥

श्रीर उन की श्रद्धैत साधना के श्रनुसार सब विषयों मे— इन्द्रियों के श्रर्थों में निरूपण करने पर कही भी श्रिशव, श्रमङ्गल, निरानन्द नही—

> विषयेषु च सर्वेषु इन्द्रियार्थेषु च स्थितम् । यत्र यत्र निरूप्येत नाशिवं विश्यते कचित् ॥

जिस मन को बुद्धिवादी मना दुनिग्रहं चलम समम कर ब्रह्म पथ में विमूद् हो जाते हैं उस के लिए आनन्द के उपासकों के पास सरल उपाय था। वे कहते हैं—

> यत्र यत्र मनो याति ज्ञेय तत्रैव चिन्तयेत् । चित्रत्वा यास्यते कुत्र सर्व शिवमर्थ यतः ॥

मन चल कर जायगा कहाँ ? वाहर-भीतर आनन्द्धन शिव के आतिरिक्त दूसरा स्थान कौन है ?

ये विवेक और आनन्द की विशुद्ध धाराएँ अपनी परिएति में अनात्म और दु:खमय कर्मवादी वौद्ध हीनयान सम्प्रदाय तथा दसरी ज्रोर ज्ञात्सवादी ज्ञानन्दमय रहस्य सम्प्रदाय के रूप में प्रकट हुई। इस के अनन्तर मिश्र विचारधारात्रों की सृष्टि होने लगी। अनात्मवाद से विचलित हो कर बुद्ध में ही सत्ता मान कर वौद्धों का एक दल महायान का अनुयायी वना । शुद्ध वुद्धिवाद के वाद् इस में कर्मकाएडात्मक उपासना और देवताओं की कल्पना भी सिमालित हो चली थी। लोकनाथ आदि देवी-देवताओं की उपा-सना फ्रोरा शुन्यवाद ही नही रह गयी। तत्कालीन साधारण आर्थ जनता में प्रचलित वैदिक बहुदेवपूजा से शून्यवाद का यह समन्वय ही महायान सम्प्रदाय था। श्रीर वौद्धों की ही तरह वैदिक धर्मा-नुयायियों की ओर से जो समन्वयात्मक प्रयत्न हुआ, उसी ने ठीक महायान की ही तरह पौराणिक धर्म की सृष्टि की । इस पौराणिक धर्म के युग में विवेकवाद का सब से वड़ा प्रतीक रामचन्द्र के रूप में अवतारित हुआ, जो केवल अपनी मर्यादा मे और दुः खसहिष्णुता में महान् रहे। किन्तु पौराणिक युग का सब से बड़ा प्रयत्न श्रीकृष्ण के पूर्णावतार का निरूपण था। इन में गीता का पत्त जैसा बुद्धिवादी था, वैसा ही जजलीला और द्वारका का ऐश्वर्यभोग श्रानन्द से सम्बद्ध था।

जैसे वैदिक काल के इन्द्र ने वरुण को हटा कर अपनी सत्ता स्थापित कर ली, उसी तरह इन्द्र का प्रत्याख्यान कर के कृष्ण की प्रतिष्ठा हुई। किन्तु शोधकों की तरह यह मानने को मैं प्रस्तुत नहीं कि वैदिक इन्द्र के खाधार पर पौराणिक कृष्ण की कल्पना खड़ी की गयी । कृष्ण अपने युग के पुरुषोत्तम थे; उन का व्यक्तित्व बुद्धिवाद श्रीर श्रानन्द का समन्वय था। इन्द्र की ही तरह श्रहं या श्रात्मवाद का समर्थन करने पर भी कृष्ण की उपासना में समरसता नहीं, त्रपित द्वेतभावना श्रौर समर्पण ही श्रधिक रहा । मिलन श्रौर त्रानन्द से अधिक वह उपासना विरहोन्मुख ही बनी रही। और होनी भी चाहिए, क्योंकि इस का सम्पूर्ण उपक्रम जिन पुराण-वादियों के हाथ मे था वे बुद्धिवाद से अभिभृत थे। सम्भवतः इसी-लिए यह प्रेममूलक रहस्यवाद विरहकल्पना में अधिक प्रवीग हुआ। पौराणिक धर्म का दार्शनिक स्वरूप हुआ मायावाद। माया-वाद बौद्ध अनात्मवाद और वैदिक आत्मवाद के मिश्र उपकरणों से सङ्गठित हुत्रा था। इसीलिए जगत् को मिध्या—दु:खमय मान कर सिचदानन्द की जगत् से परे कल्पना हुई । विश्वात्मवादी शिवाहैत की भी कुछ वातें इस में ली गयीं। आनन्द और माया उन्हीं की देन थी। बुद्धिवाद को यद्यपि आगमवादियों की तरह अविद्या मान लिया था--

श्रख्यात्युल्लसितेपु भिन्नेषु भावेषु वुद्विरित्युच्यते

—तथापि विवेक से आत्मिनिरूपण के लिए मायावाद के प्रवर्तक श्रीगौडपाद ने मनोनिष्रह का उपाय बताया था—

टुःख सर्वमनुस्पृत्य कामभोगानिवत येव । (माण्डूक्यकारिका ४३)

कामभोग से निवृत्त होने के लिए दु:खभावना करने का ही उन का उपदेश नहीं था। किन्तु वे मानसिक सुख को भी हेय सम-मते थे—

नात्वादयेत्सुखं तत्र निस्सद्दः प्रज्ञया मनेत् ।

( माण्ड्क्यकारिका ४५ )

श्चानन्द सत्-चित् के साथ सम्मिलित था, परन्तु है यह प्रज्ञा-वाद—बुद्धि की विकल्पना । मायातत्त्व को श्चागम से ले कर उसे रूप ही दूसरा दिया गया । बुद्धिवाद की दर्शनों में प्रधानता थी, फिर तो श्चाचार्य ने वौद्धिक शून्यवाद में जिस पारिडल्य के वल पर श्चात्मवाद की प्रतिष्ठा की वह पहले के लोगों से भी छिपा नहीं रहा । कहा भी गया—

मायावादमसच्छासं प्रच्छतं वौदमेव हि।

महायान और पौराणिक धर्म ने साथ-साथ वौद्ध उपासक-सम्प्रदाय को विभक्त कर लिया था। फिर तो वौद्धमत शून्य से ऊब कर सहज आनन्द की खोज में लगा। अधिकांश बौद्ध ऊपर कहे हुए कृष्णसम्प्रदाय की द्वैतमूला मिक्त में सम्मिलित हुए। और दूसरा अंश आगमों का अनुयायी वना। उस समय आगमों में दो विचार प्रधान थे। कुछ लोग आत्मा को प्रधानता दे कर जगत् को, 'इदम्' को 'अहम्' में पर्यवसित करने के समर्थक थे और वे शैवागमवादी कहलाये। जो लोग आत्मा की अद्वयता को शक्ति-तरङ्ग जगत् में लीन होने की साधना मानते थे वे शाक्तागमवादी हुए। उस काल की भारतीय साधना पद्धित व्यक्तिगत उत्कर्ष में अधिक प्रयुक्त हो रही थी। दिल्ला के श्रीपर्वत से जिस मन्त्र वाद का बौद्धों में प्रचार हो रहा था वह धोरे-घोरे वज्रयान में किस तरह परिणत हुआ और आगमसम्प्रदाय में घुस कर अनात्म- वादी बौद्धों ने आत्मा की अवहेलना कर के भी वैदिक अम्बिका आदि देवियों के अनुकरण में कितनी शक्तियों की सृष्टि की और कैसी रहस्वपूर्ण साधना पद्धितयाँ प्रचलित कीं, उस का विवरण देने के लिए यहाँ अवसर नहीं। इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि उन्हों ने बुद्ध, धर्म और संघ के जिरत्न के स्थान पर कामिनी, काम और सुरा को प्रतिष्ठित किया। धारणी मन्त्रों की योजना की। पिछे ये मन्त्रात्मक भावनाएँ प्रतिमा बनने लगीं। मन्त्रों में जिन विचारधारणाओं का संकेत था वे देवता का रूप धर कर व्यक्त हुई। परोच पूजा पद्धित की प्रचुरता हुई।

पौराणिक धर्म ने इसी ढंग पर देववाद का प्रचार किया। उपनिषदों के पोडशकला पुरुष के प्रतिनिधि बने सोलह कलावाले पूर्ण अवतार श्रीकृष्णचन्द्र। सुन्दर नर रूप की यह पराकाष्टा थी। नारी मूर्ति मे सुन्दरी की, ललिता की सौन्दर्थ प्रतिमा के अतिरिक्त सौन्दर्यभावना के लिए अन्य उपाय भी माने गये। 'नरपित-जयचर्या' स्वरशास्त्र का एक प्राचीन अन्थ है। उस में मन की भावना के लिए बताया गया है— गौराङ्गी नवयोवनां शशिमुखी ताम्बूलगर्मानना मुक्तामण्डनशुश्रमाल्यवसना श्रीखण्डचर्चाङ्किताम् । दृष्ट्वा कामपि कामिनीं स्वयमिमां ब्राह्मीं पुरो भावये-इन्तश्चिन्तयतो जनस्य मनसि त्रैलोक्यमुन्मीलिनीम् ॥

यह सौन्दर्भ धारणा हृदय में त्रैलोक्य का उन्मीलन करने वाली है। यहाँ समम लेना चाहिए कि भारत में सौन्दर्भ-त्रालम्बन नर त्रौर नारी की प्रतिच्छवि मन को महाशक्तिशाली बनाने तथा उन्नत करने के उपाय में उपासना के स्वरूप में व्यवहृत होने लगी थी।

बौद्धों के उत्तराधिकारी भी शून्यवाद से घवरा कर अनेक प्रकार की मन्त्रसाधना में लगे थे। आर्यमञ्ज श्रीमूलकल्प देखने से यह प्रगट होता है। फिर शैवागमों में जो अनुकूल अंश थे उन्हें भी अपनाने से ये न रुके। योगाचार तथा अन्य गुप्त साधनाओं वाला बौद्ध सम्प्रदाय आनन्द की खोज में आगम-वादियों से मिला। विचारों मे

सर्वं चिएकं सर्वं दुःखं सर्वमनात्मस् ।

पर श्रानन्दरूपममृतं यद्विमाति ने विजय प्राप्त की। परन्तु इन के सम्पर्क में श्राने पर शैवागमो का विश्वातमवाद वाला शाम्भव सिद्धान्त मी व्यक्तिगत संकुचित श्रहं मे सीमित होने लगा। इस संकुचित श्रात्मवाद को श्रागमो मे निन्दनीय श्रीर श्रपूर्ण श्रहंता कहते थे; किन्तु बौद्धों ने उस सरल श्रद्धैतबोध को व्यक्तिगत आत्मवाद की श्रोर मुका कर शरीर को वज की तरह श्रप्रतिहतगतिशाली बनाने के लिए तथा साम्पत्तिक स्वतन्त्रता के लिए रसायन वनाने मे लगाया । बौद्ध विज्ञानवादी थे । पूर्व के ये विज्ञानवादी ठीक उसी तरह व्यक्तिगत स्वार्थों के उपासक रहे जैसे वर्तमान पश्चिम अपनो वैज्ञानिक साधना में सामूहिक स्वार्थों का भयंकर उपासक है। ऋागमवादी नाथ सम्प्रदाय के पास हठयोग क्रियाएँ थी त्रौर उत्तरीय श्रीपर्वत बना कामरूप। फिर तो चौरासी सिद्धों की श्रवतारसा हुई। हाँ, इन दोनों की परम्परा प्रायः एक है, किन्तु त्रालम्बन मे भेद है। एक शून्य कह कर भी निरञ्जन में लीन होना चाहता है ऋौर दूसरा ईश्वरवादी होने पर भी ग्रून्य को भूमिका मात्र मान लेता है। रहस्यवाद इन कई तरह की धाराओं में उपासना का केन्द्र बना रहा । जहाँ बाह्य आडम्बर के साथ **डपासना थी वही भीतर सिद्धान्त में ऋद्वैत भावना रहस्यवाद** की सूत्रधारिगाी थी । इस रहस्य भावना में वैदिक काल से ही इन्द्र के त्रतुकरण में ऋदैत की प्रतिष्ठा थी। विचारों का जो ऋतुक्रम ऊपर दिया गया है, उसी तरह वैदिक काल से रहस्यवाद की श्रभिन्यक्ति की परम्परा भी मिलती है।

ऋग्वेद के दसवें मएडल के अड़तालीसवें सूक्त तथा एक सी उन्नोसवें सूक्त में इन्द्र की जो आत्मस्तुति है, वह अहंभावना तथा अद्वैतभावना से प्रेरित सिद्ध होता है। अहं भुवं वसुनः पूर्व्यस्प-तिरह धनानि स जयामि शश्वत तथा अहमस्मि महामहो इत्यादि उक्तियाँ रहस्यवाद की वैदिक भावनाएँ हैं। इस छोटे से निवन्ध में वैदिक वाङ्मय की सव रहस्यमयी उक्तियों का संकलन करना सम्भव नहीं; किन्तु जो लोग यह सोचते हैं कि आवेश में अटपटी वाणी कहने वाले शामी पैगम्बर ही थे, वे कदाचित् यह नहीं समम्म सके कि वैदिक ऋषि भी गुह्य वातों को चमत्कारपूर्ण सांकेतिक भाषा में कहते थे। अजामेकांलोहितशुक्रकृष्णाम तथा तमेकनेमि जिन्तं बोडशान्त शतार्वारम् इत्यादि मन्त्र इसी तरह के हैं।

वेदों, उपनिषदों श्रौर श्रागमो में यह रहस्यमयी श्रानन्दसाधना की परम्परा के ही उल्लेख हैं। श्रपनी साधना का श्रधिकार उन्हों ने कम नहीं समभा था। वैदिक ऋषि भी अपने जीम में कह गये हैं—

> आसीनो दूरं त्रजति शयानो याति सर्वतः । कस्तं मदामदं देवं मदन्यी ज्ञातुमहीति ॥

> > (कठ०१।२।२१)

श्राज तुलसी साहब की जिन जाना तिन जाना नाही इत्यादि को देख कर इसे एक बार ही शाम देश से श्रायी हुई समम लेने का जिन्हें श्राप्रह हो उन की तो बात ही दूसरी है, किन्तु केनीप-निषत् के पत्यामतं तस्य मत मतं यस्य न वेद सः का ही श्रमुकरण यह नहीं है, यह कहना सत्य से दूर होगा। यदेवेह तदमुत्र पत्रमुत्र हदिन्दह इत्यादि श्रुति में बाहर श्रीर भीतर की पिएड और ब्रह्माएड की एकता का जो प्रतिपादन किया गया है, संत मत में उसी का अनुकरण किया गया है।

यह भी कहा जाता है कि यहाँ उपासना, कर्म के साथ ज्ञान की धारा विशुद्ध रही और उस में आराध्य से मिलने के लिए कई कच्च नहीं बनाये गये। किन्तु छान्दोग्य में जिस शून्य आकाश का उल्लेख दहरोपासना में हुआ है, उसी से बौद्धों के शून्य और आगमों की शून्य भूमिका का सम्बन्ध है। फिर कबीर की शून्य महलिया शाम देश की सौगात कैसे कही जा सकती है ?

तं चेद् त्र्युर्थिदिसस्मिन् त्रक्षपुरे दहरं पुरुदिशकं वेश्म दहरोऽस्मित्र-न्तराकाशः ( ञ्चान्दोग्य० )

तथा--

## पत्रकोशप्रतीकाश हृदय चाप्यधोमुखम् ।

—इत्यादि श्रुतियों में नीनारश्क्वत् तन्वी शिखा के मध्य में परमात्मा का जो स्थान निर्दिष्ट किया गया है, वह मन्दिर या महल कहीं विदेश से नहीं आया है। आगमों में तो इस रहस्य भावना का उल्लेख है ही, जिस का उदाहरण ऊपर दिया जा चुका है।

श्रीकृष्ण के। श्रालम्बन मान कर हैत-उपासको ने जिस श्रानन्द श्रीर प्रेम की सृष्टि की उस में विरह श्रीर दु:ख श्रावश्यक था। हैतमूलक उपासना के बुद्धिवादी प्रवर्त्तक भागवतों ने गोपियों में जिस विरह की स्थापना की वह परकीय प्रेम के कारण दु:ख के समीप श्रधिक हो सका और उस का उल्लेख भागवत में विरल नहीं है। इस प्रेम में पर का दार्शनिक मूल है स्व को अस्वीकार करना। फिर तो बृहदारएयक के यह हि हैति मिव भवित तदितर इतरं परयित के अनुसार वह श्रेम विरह सापेच ही होगा। किन्तु सिद्धों ने आगम के बाद रहस्यवाद की घारा अपनी प्रचितत भाषा में, जिसे वे सन्ध्या-भाषा कहते थे, अविच्छित्र रक्खी और सहज आनन्द के उपासक वने रहे।

अनुभव सहज मा मोल रे जोई।
चोकोटि विभुका जरसो तहसी होई॥
जहसने आखिले स वहसन अच्छ।
सहज पथिक जोई मान्ति माही वास॥ (नारोपा)
वे शैवागम की अनुकृति ही नहीं, शिव की योगेश्वर मूर्ति की

भावना भी आरोपित करते थे।

नाडि शक्ति दिर धरिय सदे।
अनहा दमरू वाजए वीर नादे॥
कद्भ कपाली योगी पद्दठ अचारे।
देह न अरी विहरए एकारें॥ (कर्ण्हपा)

इन श्रागमानुयायी सिद्धों में श्रात्म-श्रनुभूति स्वापेन् थी। परोच विरह उन के समीप न था। वह प्रेम कथा स्वपर्यवसित थी। उस प्रेम-रूपक की एक कल्पना देखिए—

> र्जेचा जैंचा पावत तर्हि वसद् सवरी वाली। मोरंगि पीच्छ परहिस सवरी गिवत गुंजरी माली॥

वमत सबरो पागल शवरो माकर गुली गुहाडर ।
तोहोरि थिय घरियी खामे सहन सुंदरी॥ (शवरपा)
ऊपरवाला पद्य शबरी रागिनी में हैं। सम्भवतः शबरी रागिनी
आसावरी का पहला नाम है। सिद्ध लोग अपनी साधना में संगीत
की योजना कर चुके थे। नादानुसम्धान की आगमोक्त साधना के
आधार पर वाह्य नाद का भी इन की साधना में विकास हुआ था,
ऐसा प्रतीत होता है। अनुन्मता उन्मत्तवदाचरनः सिद्धो ने
आनन्द के लिए संगीत की भी अपनी उपासना में मिला कर जिस
भारतीय संगीत में योग दिया है, उस में भरत मुनि के अनुसार
पहले ही से नटराज के संगीतमय मृत्य का मूल था। सिद्धों की
परम्परा में सम्भवतः बैजू बावरा आदि संगीतनायक थे, जिन्हों ने
अपनी ध्रुपदों में योग का वर्षान किया है।

इन सिद्धों ने ब्रह्मानन्द का भी परिचय प्राप्त किया था। सिद्ध - शुसुक कहते हैं—

> विरमानंद विलक्षण सूध जो येथू दूम्में सो येथु वूध । भुसुक भण्ड मह वृक्तिय मेले सहजानंद महासुह लेलें ॥

इन लोगों ने भी वेद, पुराण और आगमों का कबीर की तरह तिरस्कार किया है। कदाचित् पिछले काल के संतों ने इन सिद्धों का ही अनुकरण क्या है।

> श्रागम वेद पुराखे पंडिठ मान वहन्ति । पक सिरिफल श्रांतिय जिमवाहेरित अमयन्ति ॥ (कण्हपा)

आगमों में ऋग्वेद के काम की उपासना कामेश्वर के रूप में प्रचित्त थी और उस का विकसित स्वरूप परिमार्जित भी था। वे कहते थे—

जायया सम्परिष्वको न वाद्यं वेद नान्तरम् । निदर्शनं श्रुतिः प्राह मृर्खेस्त मन्यते विधिम् ॥

फिर भी सहजानन्द के पीछे चौद्धिक गुप्त कर्मकाराङ की व्यवस्था भयानक हो चली थी। श्रौर वह रहस्यवाद की बोधमयी सीमा के। उच्छङ्खलता से पार कर चुकी थी। हिन्दी के इन आदि रहस्य-वादियों की, आनन्द के सहज साधकों की, बुद्धिवादी निर्गुण संतों को स्थान देना पड़ा। कवीर इस परम्परा के सव से वड़े किव हैं। कबीर में विवेकवादी राम का अवलम्ब है और सम्भवतः वे भी साधो सहज समावि मली इत्यादि में सिद्धों की सहज भावना का ही, जो उन्हें आगमवादियों से मिली थी, देाहराते हैं। कवित्व की दृष्टि से भी कबीर पर सिद्धों की किवता की छाया है। उन पर कुछ मुसलमानी प्रभाव भी पड़ा अवश्यः परन्तु शामी पैगम्बरो से अधिक उन के समीप थे नैदिक ऋषि, तीर्थक्कर नाथ और सिद्ध । कवीर के चाद तथा कुछ-कुछ समकाल में ही कृष्णवाली मिश्र रहस्य की धारा श्रारम्भ हो चली थी। निर्पुण राम श्रौर सुधारक रहस्यवाद के साथ ही तुलसीवास के सगुण समर्थ राम का भी वर्णन सामने आया। कहना ऋसंगत न होगा कि उस समय हिन्दी साहित्य में रहस्यवाद की इतनी प्रवलता थी कि स्वयं तुलसीदास का भी अपने महा-

प्रवन्ध में रहस्यात्मक संकेत रखना पड़ा। कदाचित् इसीलिए उन्हों ने कहा है—अस मानस मानस चख चाही। किन्तु छष्णचन्द्र में आनन्द और विवेक का, प्रेम और सौन्दर्य का संमिश्रण था। फिर तो जन के कवियों ने राधिका-कन्हाई-सुमिरन के बहाने आनन्द की सहज भावना परोच्च भाव में की। मीरा और सूरदास ने प्रेम के रहस्य का साहित्य संकलन किया। देव, रसखान, घनआनन्द इन्हीं के अनुयायी थे। मीरा ने कहा—

म्ली जपर सेन विया की, किस विष मिलगो होय।
यह प्रेम, मिलन की प्रतीचा में, सदैव विरहोन्मुख रहा। देव ने
भी कुछ इसी धुन में कहना चाहा—

हों ही तन छंदावन मोही में बसत सदा

जमुना तरंग स्थाम रंग अवलीन की।

चहुं और सुंदर सघन बन देखियत,

कुंजन में सुनियत गुंजन अलीन की॥

वंसीवट - तट नटनागर नटत मो में,

रास के विलास की मधुर धुनि बीन की।

भर रही भनक बनक ताल तानन की

तनक तनक ता में खनक चुरीन की॥

परन्तु वे वृन्दावन ही बन सके, श्याम नहीं । यह प्रेम का रहस्यवाद विरहदु: ल से अधिक अभिभूत रहा । यद्यपि कुछ ़ लोगों ने इस में सहज आनन्द की योजना भी की थी और उस में

माधुर्य-महाभाव के उञ्चल नीलमिण को परकीय प्रेम के कारण गोप्य और रहस्यमूलक बनाने का प्रयक्ष भी किया था, परन्तु द्वैतमूलक होने के कारण तथा वाह्य आवरण मे बुद्धिवादी होने से यह विषय में साहित्यिक ही अधिक रहा। निर्मुण सम्प्रदायवाले संतो ने भी राम की बहुरिया बन कर प्रेम और विरह की कल्पना कर स्ती थी; किन्तु सिद्धों की रहस्य सम्प्रदाय की परम्परा में तुकनिगिरि और रसालगिरि आदि ही शुद्ध रहस्यवादी कि लावनी में आनन्द और अद्वयता की धारा बहाते रहे।

साहित्य में विश्वसुन्द्री प्रकृति मे चेतनता का आरोप संस्कृत वाङ्मय में प्रचुरता से उपलब्ध होता है। यह प्रकृति अथवा शक्ति का रहस्यवाद सौन्दर्यलहरी के शरीर तं शम्मो का अनुकरण मात्र है। वर्तमान हिन्दी मे इस अद्वैतरहस्यवाद की सौन्दर्यमयी व्यश्वना होने लगी है, वह साहित्य मे रहस्यवाद का स्वाभाविक विकास है। इस मे अपरोच अनुभूति, समरसता तथा प्राकृतिक सौन्दर्य के द्वारा आहं का इदम् से समन्वय करने का सुन्द्र प्रयत्न है। हाँ, विरह भी युग की वेदना के अनुकृत मिलन का साधन वन कर इस में सम्मिलित है। वर्त्तमान रहस्यवाद की धारा भारत की निजी सम्पत्ति है, इस मे सन्देह नहीं।

## रस

जब कान्यमय श्रुतियों का काल समाप्त हो गया और धर्म ने अपना स्वरूप अर्थात् शास्त्र और स्मृति बनाने का उपक्रम किया— जो केवल तर्क पर प्रतिष्ठित था—तब मनु को भी कहना पड़ा :— यस्तकेंखानुसन्धनेसधर्मवेदनेतर ।

परन्तु आत्मा को संकल्पात्मक अनुभूति, जो मानव-ज्ञान की अकृतिम धारा थी, प्रवाहित रही। कान्य की धारा लोकपच से मिल कर अपनी आनन्द-साधना में लगी रही। यद्यपि शास्त्रों की परम्परा ने आध्यात्मिक विचार का महत्त्व उस से छीन लेने का प्रयत्न किया, किर भी अपने निषेघों की भयानकता के कारण, हृद्य के समीप न हो कर वह अपने शासन का रूप ही प्रकट कर सकी। अनुभूतियाँ कान्य-परम्परा में अभिन्यक्त होती रही। जयाह पायम ऋजेदात (भरत) से यह स्पष्ट होता है कि सर्व-साधारण के लिए बेदों के आधार पर कान्यों का पंचम बेद की तरह प्रचार हुआ। भारतीय वाङ्मय में नाटकों को ही सब से पहले कान्य कहा गया।

कार्व्यतावन्मुख्यतो दशरूपान्मकपेव ( ऋभिनवगुत्र )

शैवागमो के की डात्वेन खिलम् जगव वाले सिद्धान्त का नाट्य-शास्त्र मे व्यावहारिक प्रयोग है।

इन्हीं नाट्योपयोगी काज्यों में आत्मा की अनुमूति रस के

रूप में प्रतिष्ठित हुई । श्रमिनवगुप्त ने कहा है श्राखादनात्मा-Sनुभवो रसः काव्यार्थ मुच्यते । नाटकों में भरत के मत से चार ही मूल रस हैं-शृंगार, रौद्र, वीर और वीभत्स। इन से अन्य चार रसो की उत्पत्ति मानी गयी। शृंगार से हास्य, वीर से श्रद्भत, रौद्र से करुए श्रौर वीमत्स से भयानक । इन चित्तवृत्तियों में त्रात्मात्भूति का विलास त्रारम्भिक विवेचकों को रमग्रीय श्रौर उत्कर्षमय माखूम हुश्रा। नाट्यों में वासी के छन्द, गद्य श्रौर संगीत, इन तीनों प्रकारों का समावेश था। इस तरह ञाभ्यन्तर और वाह्य दोनों में नाट्य संघटना पूर्ण हुई। रसात्मक श्रतुमृति त्रानन्द मात्रा से सम्पन्न थी और तव नाटकों में रस का त्रावश्यक शयोग माना गया। किन्तु रस सम्बन्धी भरत मुनि के सूत्र ने भावी त्रालोचकों के लिए त्र्यूहत सामग्री उपस्थित की । विभावानुभावव्यभिचारिसयागादसनिष्पतिः की विभिन्न व्याख्याएँ होने लगीं। स्वयं भरत ने लिखा है तथा विमावानुभाव व्यभिचारि-परिष्टत स्थायीमावो रसनाम तमते (नाव्यशास ॥०७) म्रार्थात् प्रमुख स्थायी मनोवृत्तियाँ विमाव, अनुमाव, व्यभिचारियों के संयोग से रसत्व को प्राप्त होती हैं। आनन्द के अनुयायियों ने धार्मिक बुद्धिवादियों से अलग सर्वसाधारण में आनन्द का प्रचार करने के लिए नाट्य-रसों की उद्भावना की थी। हाँ, भारत में नाट्य प्रयोग केवल कुत्हल शान्ति के लिए ही नहीं था। श्रभिनव भारती में कहा है :--

तदनेन पारिमार्थिकम् प्रयोजनमुक्तिमिति व्याख्यानम् सहृदय दर्पणे प्रत्यवहीत यहाह—नमजैतोक्य निर्माण कवये शंभवे यतः। प्रतिचणम् जगन्नाव्य प्रयोग रिसको जनः। इति एवं नाव्यशात्र प्रवचन प्रयोजनम्। नाट्य शास्त्र का प्रयोजन नटराज शंकर के जगन्नाटक का अनुकरण करने के लिए पारमार्थिक दृष्टि से किया गया था। स्वयम् भरत मुनि ने भी नाट्य प्रयोग को एक यज्ञ के स्वरूप में ही माना था।

इज्यया चानया नित्यं शीयन्तादेवता इति ( ४ श्रध्याय )

इधर विवेक या बुद्धिवादियों की वाङ्मयी घारा, दर्शनों श्रौर कर्म पद्धितयों तथा धर्म शास्त्रों का प्रचार कर के भी, जनता के समीप न हो रही थी। उन्हों ने पौराणिक कथानकों के द्वारा त्रर्णनात्मक उपदेश करना श्रारम्भ किया। उन के लिए भी साहित्यिक व्याख्या की श्रावश्यकता हुई। उन्हें केवल श्रपनी श्रालंकारमयी सूक्तियों पर ही गर्व था; इसलिए प्राचीन रसवाद के विरोध में उन्हों ने श्रालंकार मत खड़ा किया, जिस में रीति श्रौर वक्रोक्ति इत्यादि का भी समावेश था।

इन लोगों के पास रस जैसी कोई आभ्यन्तरिक वस्तु न थी। अपनी साधारण धार्मिक कथाओं में वे काव्य का रंग चढ़ा कर सूक्ति, वाग्विकल्प और वक्रोक्ति के द्वारा जनता को आकृष्ट करने में लगे रहे। शिलालिन, कृशाश्व और मरत आदि के प्रंथ अपनी आलोचना और निर्माण शैली की व्याख्या के द्वारा रस के

त्राधार थे। त्रलंकार की आलोचना और विवेचना के लिए भी उसी तरह के प्रयत्न हुए। भामह ने पहले काव्य शरीर का निर्देश किया और अर्थालंकार तथा शब्दालंकार का विवेचन किया। इन के अनुयायी दिख ने रीति को प्रधानता दी। सौंदर्य ग्रहण की पद्धित सममने के लिए वाग्विकल्पों के चारुत्व का अनुशीलन होने लगा। अलंकार का महत्व बढ़ा; क्योंकि वे काव्य की शोभा मान लिये गये थे। पिछले काल में तो वे कटक कुएडल की तरह आभूषण ही समम लिये गये। काव्यालंकार सूत्रों में ये आलोचक कुछ और गहरे उतरे और उन्हों ने अलंकारों की व्याख्या सौंदर्य-बोध के आधार पर करने का प्रयत्न किया।

कान्यम् ग्राह्ममलकारात्, सौन्दर्यमलंकारः—इत्यादि से सौन्दर्यं की प्रतिष्ठा अलंकार में हुई। काव्य के सौन्दर्य-बोध का आधार शब्द-विन्यास-कौशल ही रहा। इसी को वे रीति कहते थे। विशिष्ट पद रचना रीतिः से यह स्पष्ट है। रीति, अलंकार तथा वकोक्ति अव्य काव्यों के सम्बन्ध में विचार करने वालों के निर्माण् थे; इसलिए आरम्भ में इन लोगों ने रस को भी एक तरह का अलंकार ही माना और उसे रसवद् अलंकार कहते थे। अलंकार मत के रीति अन्थों के जितने लेखक हुए उन्हों ने शब्दों को ही प्रधान मान कर अपने काव्य लच्चण् बनाये। वाक्यं रसात्मकं काव्यम्, रमणीयार्थं प्रतिपादक शब्दः काव्यम् इत्यादि।

इन परिभाषात्रों में शब्द और वाक्य हो काव्यरूप माने गये

हैं। पंडितराज ने तो तद्दोषी शव्दायों में से अर्थ का वहिष्कार करने का भी आपह किया है। शब्द मात्र ही काव्य है, शब्द और अर्थ दोनों नहीं। भले ही उस मे से रमग्रीयार्थ निकलना आवश्यक हो, पर काव्य है शब्द ही। इन शब्द-विन्यास-कौशल का समर्थन करने वालों को भी रस की आवश्यकता प्रतीत हुई; क्योंकि रस-जैसी वस्तु इन के काव्य-शरीर की आत्मा वन सकती थी। 'शृङ्कारतिलक' में स्वीकार किया गया है कि—

प्रायो नाट्य प्रति प्रोक्ता भरतायै रस स्थितिः यथा मति मयान्येषा काव्ये प्रति निगयते।

आलंकारिकों के काव्य-शरीर या वाह्य वस्तु से साहित्यिक आलोचना पूर्ण नहीं हो सकती थी। कहा जाता है कि 'अभि-व्यंजनावाद अनुभूति या प्रभाव का विचार छोड़ कर वाक्वैचित्र्य को पकड़ कर चला; पर वाक्वैचित्र्य का दृश्य गंभीर वृत्तियों से कोई सम्बन्ध नहीं। वह केवल कुतृहल उत्पन्न करता है।' तब तो यह मानना पड़ेगा कि विशिष्ट पद रचना, रीति और वक्रोक्ति को प्रधानता देने वाले अलंकारवादी भामह, दंडि, वामन और उद्भट आदि अभिव्यंजनावादी ही थे।

साहित्य मे विकल्पात्मक मनन-घारा का प्रभाव इन्हीं अलं-कारवादियों ने उत्पन्न किया तथा अपनी तर्क प्रणाली से आलो-चना शास्त्र को स्थापना की। किन्तु संकल्पात्मक अनुभूति की वस्तु रस का प्रलोभन, कदाचित् उन्हें अभिनवगुप्त की ओर से ही मिला। उन्हों ने रस के सम्बन्ध में ध्वन्यालोक की टीका में लिखा है:—

काव्येऽपि लोकनाव्यधर्मिस्थानीये स्वभावोक्तित्रक्रोक्तिमकारद्वयेना-लोकिकपसन्नमधुरौलस्विशब्द समप्यमाण विभावदियोगादियमेव रस वार्त्ता । श्रस्तुवानाव्यद्विचित्ररूपारसप्रतीति ।

रस को अपना कर भी इन बुद्धिवादी तार्किकों ने अपने पारिडत्य के बल पर उस के सम्बन्ध से नये-नये बाद खंडे किये। रस किसे कहते है, उस की ज्यापार सीमा कहाँ तक है, वह ज्यंग्य है कि वाच्य, इस तरह के बहुत से मतभेद उपस्थित हुए। दार्शनिक युक्तियाँ लगायी गर्या । रस कार्य है कि अनुमेय, भोज्य है कि ज्ञाप्य—इन प्रओं पर रस का, काव्य ऋौर नाटक दोनो में समन्वय करने की दृष्टि से विचार होने लगा। क्योंकि इस काल में काव्य से स्पष्टतः श्रव्य काव्य का ऋौर नाटक से दृश्य का ऋर्थ किया जाने लगा था। किन्तु सामाजिकों या ऋभिनेताओं में श्रास्वाद्य वस्तु रस के लिए भरत की व्यवस्था के श्रनुसार सात्विक, आङ्गिक, वाचिक और आहार्य्य इन चारों क्रियाओं की श्रावश्यकता थी। श्रलंकारवादियों के पास केवल वाचिक का ही ही बल था। फिर तो रस को श्रव्य काव्योपयोगी बनाने के लिए कई उपाय किये गये। उन्हीं में से एक उपाय आद्येप भी है। त्राचेप के द्वारा विभाव, अनुभाव या संचारी में से एक भी अन्य दोनों को प्रहण करने में समर्थ हो जाता है। रस के सम्बन्ध में विकल्पवादियों के ये आरोपित तर्क थे। आनन्द परम्परावाले शैवागमों की भावना में प्रकृत रस की सृष्टि सजीव थो। रस की अभेद और आनन्दवाली व्याख्या हुई। मट्ट नायक ने साधारणी-करण का सिद्धान्त प्रचारित किया, जिस के द्वारा नट सामाजिक तथा नायक की विशेषता नष्ट हो कर, लोक सामान्य-प्रकाश-आनन्दमय, आत्मचैतन्य की प्रतिष्ठा रस में हुई।

रस और अलङ्कार दोनो सिद्धान्तो मे सममौता कराने के लिए ध्विन की ज्याख्या अलङ्कार सरिए ज्यवस्थापक आनन्द-वर्द्धन ने इस तरह से की कि ध्विन के भीतर ही रस और अलंकार दोनो आ गये। इन दोनों से भी जो साहित्यिक अभिव्यक्ति वची उसे वस्तु कह कर ध्विन के अन्तर्गत माना गया। काज्य की आत्मा ध्विन को मान कर रस, अलंकार और वस्तु इन तीनों को ध्विन का ही भेद सममने का उपक्रम हुआ। फिर भी आनन्द-वर्द्धन ने यह स्वीकार किया कि वस्तु और अलङ्कार से प्रधान रस ध्विन ही है:—प्रतीयमानस्य जान्यमभेददर्शनिप रसमावमुलेनैवोपलच्याम, प्राथन्यात (आनन्दवर्द्धन) आनन्दवर्धन ने रस ध्विन को प्रधान माना; परन्तु अभिनवराप्र ने 'ध्वन्यालोक' की ही टीका में अपनी पाणिडत्यपूर्ण विवेचन रौली से यह सिद्ध किया कि काज्य की आत्मा रस ही है। तेनरसमेव वस्तुत आत्मा वस्तलंकारध्वनिस्तु सर्वथा रसं प्रतिपर्ध्वत्यते (लोचन)

यहाँ पर यह स्मरण रखना होगा कि अलंकार व्यवस्थापक

श्रानन्दवर्द्धन ने श्रन्य कान्यों में भी रसों का उपयोग मान लिया था; परन्तु श्रात्मा के रूप में ध्वित की ही प्रधानता इस विचार से रक्खी कि श्रलङ्कार मत में रस जैसी नाट्य वस्तु सब से श्रिष्ठक प्रमुख न हो जाय। यह सिद्धान्तों की लड़ाई थी। श्रानन्दवर्द्धन ने रस की दृष्टि से विवेचना करते हुए महाभारत को शान्त रस प्रधान श्रीर रामायण को करूण रस का प्रबन्ध माना। किन्तु मुक्तकों में रस की निष्पत्ति कठिन देख कर उन्हों ने यह भी कहा कि श्रन्य कान्य के श्रन्तर्गत मुक्तक कान्यों में रस की निष्टभना श्रिष्ठक प्रयक्ष करने पर ही कदाचित् सम्भव हो सकेगी।

प्रवन्धे मुक्तके वापि रसादीन् बढुमिच्छता । यशः कार्यः सुमितना परिहारे विरोधिनां । अन्यथा त्व-य रसमयहलोक एकोपि सम्यङ् न सम्पवते ।

श्रानन्दवर्द्धन भी काश्मीर के थे श्रौर उन्हों ने वहाँ के श्रागमानुयायी श्रानन्द सिद्धान्त के रस को तार्किक श्रलङ्कार मत से सम्बद्ध किया। किन्तु माहेश्वराचार्य श्रामनवगुप्त ने इन्हीं की व्याख्या करते हुए श्रमेदमय मश्रानन्द पथ वाले शैवाद्धेतवाद के श्रनुसार साहित्य में रस की व्याख्या की। नाटकों के स्वरूप तो उन के सिद्धान्त श्रौर दार्शनिक पन्न के श्रनुकूल ही थे। श्रामनव गुप्त ने श्रपनी लोचन नाम की टीका में स्पष्ट ही लिखा है—

ततुत्तीर्णाचेतु सर्वम् परमेश्वराद्वयम् ब्रह्मत्यःमच्छाकानुसर्णेन विदितम् तन्त्रालोक प्रन्थे विचारपेत्यास्ताम् ।

श्रीमनवगुप्त ने रस की व्याख्या में श्रानन्द सिद्धान्त की अभिनेय काव्य वाली परम्परा का पूर्ण उपयोग किया । शिवसूत्रों में लिखा है--नर्त्तक श्रात्मा, प्रेचकाणि इन्द्रियाणि । इन सूत्रों में अभिनय को दार्शनिक उपमा के रूप में प्रहरण किया गया है। शैवाद्वैतवादियों ने श्रुतियों के आनन्दवाद को नाट्य गोष्टियों में प्रचित रक्का था; इसलिए उन के यहाँ रस का साम्प्रदायिक प्रयोग होता था । विगतित भेद संस्कारमानन्द रसप्रवाह मयभेव पश्यति ( चेमराज ) इस रस का पूर्ण चमत्कार समरसता में होता है। श्रमिनवगुप्त ने नाट्य रसों की च्याख्या में उसी श्रमेद्मय श्रानन्द रस को पह्नवित किया। भट्ट नायक ने साधारखीकर्या से जिस सिद्धान्त की पुष्टि की थी अभिनवगुप्त ने उसे अधिक स्पष्ट किया। उन्हों ने कहा कि वासनात्मकतया स्थित रति आदि वृत्तियाँ ही साधारखीकरण द्वारा भेद विगलित हो जाने पर श्रानन्द स्वरूप हो जाती हैं। उन का आस्वाद ब्रह्मास्वाद के तुल्य होता है। परब्रह्मास्वाद सब्ब्रह्मचारित्वम् वास्त्वस्थरसस्य ( जोचन ) वासनात्मक रूप से स्थित राति आदि वृत्तियों मे ब्रह्मास्वाद की कल्पना साहित्य में महान परिवर्त्तन ले कर उपस्थित हुई। रित श्रादि कई वृत्तियाँ स्थायी मानी जा चुकी थीं; किन्तु श्रालोचक एक आत्मा की खोज में थे। रस को अपना कर वे कुछ द्विविधा में पड़ गये थे। ऋानन्दवादियों की यह व्याख्या उन सब शंकात्रो का समाधान कर देती थी। उन के यहाँ कहा गया

है लोकानन्दः समाधि सुलं (शिवसूत्र १८) होमराज उस की टीका में कहते हैं प्रमात पर विश्वान्ति अवधानान्तरचमत्कारमया य आनन्द एतदेव अस्य समाधि सुलम । इस प्रमात पद विश्वान्ति में जिस चमत्कार या आनन्द का लोकसंस्थ आनन्द के नाम से संकेत किया गया है, वही रस के साधारणीकरण में प्रकाशानन्द-मय सम्विद् विश्वान्ति के रूप में नियोजित था। इन आलोचकों का यह सिद्धांत स्थिर हुआ कि चित्तवृत्तियों की आत्मानन्द में तल्लीनता समाधि सुख ही है। साहित्य मे भी इस दार्शनिक परिभाषा के। मान लेने से चित्त की स्थायी वृत्तियों की बहुसंख्या का कोई विशेष अर्थ नहीं रह गया। सब वृत्तियों का प्रमात पद—अहम् मे विश्वान्ति होना ही पर्याप्त था। अभिनव के आगमाचार्य गुरु उत्पल ने कहा है कि—

प्रकाशस्यात्मविश्रांति रहं भावो हि कीर्तितः।

प्रकाश का यहाँ तात्पर्य है चैतन्य । यह चेतना जब आत्मा में ही विश्रान्ति पा जाय वही पूर्ण अहंभाव है । साधारणीकरण द्वारा श्रात्म चैतन्य का रसानुभूति में, पूर्ण अहंपद में विश्रान्ति हो जाना श्रागमों की ही दार्शनिक सीमा है । साहित्यदर्पणकार की रस व्याख्या में उन्हीं लोगों की शब्दावली भी है—

स्वत्वोद्रेकादखण्डस्व प्रकाशानन्द चिन्मयः । इत्यादि ।

यह रस बुद्धिवादियों के पास गया तो घीरे-घीरे स्पष्ट हो गया कि रस के मूल में चैतन्य की भिन्नता को अभेदमय करने का तत्व है। फिर तो चमत्कारा पर पर्याय अनुभव साचिक रस के। पिएडतराज जगन्नाथ ने आगमवादियों की ही तरह रसोवैसः, रसह्येव लब्ध्वाऽनन्दीभवित के प्रकाश में आनन्द ब्रह्म ही मान लिया।

सम्भवतः इसीलिए दुःखान्त प्रवन्धो का निषेव भो किया गया। क्योंकि विरह तो उन के लिए प्रत्यभिज्ञान का साधन, मिलन का द्वार था। चिर विरह की कल्पना ज्ञानन्द में नहीं की जा सकती। शैनागमों के अनुयायी नाट्यों में इसी कल्पित विरह या ज्ञावरण का हटना ही प्रायः दिखलाया जाता रहा। अभिज्ञान शाकुन्तल इस का सब से बड़ा उदाहरण है। बुद्धिवाद के ज्ञानन्य समर्थक व्यास की कृति महाभारत शान्त रस के अनुकूल होने पर भी दुःखान्त है। रामायण भी दुःखान्त ही है।

शैवागम के आनन्द सम्प्रदाय के अनुयायी रसवादी, रस की दोनों सीमा शृंगार और शान्त की स्पर्श करते थे। भरत ने कहा है—

> भावाविकारा रत्यायः शान्तस्तुत्रकृतिर्मेतः विकारः प्रकृतेर्जातः पुनस्तत्रैवलीयते ।

यह शान्तरस निस्तरंग महोदधिकल्प समरसता ही है। किन्तु चुद्धि द्वारा सुख की खोज करने वाले सम्प्रदाय ने रसों में शृंगार के। ही महत्व दिया और आगे चल कर शैवागमों के प्रकाश में साहित्य रस की व्याख्या से संतुष्ट न हो कर, उन्हों ने शृंगार का नाम मधुर रख लिया। कहना न होगा कि उज्ज्वल नीलमिण का सम्प्रदाय बहुत कुछ विरहोन्मुख ही रहा, और मिक्त प्रधान भी। उन्होंने कहा है—

मुख्यरसेषु पुरायः सचेपेनोदितोरहस्यत्वात, पृथ्मेव भक्तिरसराट सविस्तरेखोच्यते मधुर ।

कदाचित् शचीन रसवादी रस की पूर्णता मिक्त में इसीलिए नहीं मानते थे कि उस में द्वेत का मान रहता था। उस में रसामास की ही कल्पना होती थी। ज्ञागमों में तो भक्ति भी अद्वेत मूला थी। उन के यहाँ द्वेत प्रथा तद्ज्ञान तुच्छत्वात वंध मुच्यते के अनुसार द्वेत बन्धन था। इस मधुर सम्प्रदाय में जिस भक्ति का परिपाक रस के रूप में हुआ उस में परकीया प्रेम का महत्व इसीलिए बढ़ा कि ने लोग दार्शनिक दृष्टि से तत्व के। स्व से पर मानते थे। उज्ज्वलनीलमणिकार का कहना है—

> रागेणोरुलंघयन् धर्मम् परकीया बलार्थिना तदीय प्रेम वसति बुधैरुपपतिस्मृतः श्रुत्रैव परमोत्कर्षे श्रुद्धारस्य प्रतिष्ठितः।

शृंगार का परम उत्कर्ष परकीया में मानने का यही दार्शनिक कारण है जीव और ईश की भिन्नता। हाँ, इस लच्चण में धर्म का उल्लंघन करने का भी संकेत है। विवेकवादी भागवत धर्म ने जब आगमों के अनुकरण में आनन्द की योजना अपने सम्प्रदाय में की तो उस में इस प्रेमा भक्ति के कारण श्रुति परम्परा के धार्मिक बंधनों को तोड़ने का भी प्रयोग आरंभ हुआ। उन के लिए परम-तत्व की प्राप्ति सांसारिक परंपरा के। छोड़ने से ही हो सकती थी। भागवत का वह प्रसिद्ध श्लोक इस के लिए प्रकाश स्तम्भ वना—

> श्रासामहो चरणरेणुजुषामहं स्याम् छन्दावने किमिप गुल्मलतौषधीनाम् या दुस्त्यजं स्त्रजनमार्थ्यपथ च हित्वा भेजुर्मृकुन्दपदवी श्रुतिभिविंग्रग्याम् ।

यह त्रार्थपथ छोड़ने की भावना स्पष्ट ही श्रुतिविरोध में थी। त्रानन्द की योजना करने जा कर विवेकवाद के लिए दूसरा न तो उपाय था और न दार्शनिक समर्थन ही था। उन्हों ने स्वीकार किया कि संसार में प्रचलित आर्थ सिद्धांत सामान्य लोक आनन्द तत्व से परे वह परम वस्तु है, जिस के लिए गोलोक में लास्य लीला की योजना की गयी। किन्तु समय विश्व के साथ तादात्म्य वाली समरसता और आगमों के संद शास्त्र के तायडवपूर्ण विश्व-नृत्य का पूर्ण भाव उस में न था। इन लोगों के द्वारा जब रसों की चार्शनिक व्याख्या हुई, तो उसे प्रेम मूलक रहस्य में ही परिण्यत किया गया और यह रहस्य गोष्य भी माना गया। 'उज्ज्वल नीलमिण्' की टीका में एक जगह स्पष्ट कहा गया है—

श्रयमुञ्ज्वल नीलमिश्रितन्म्ल्यमनानद्भ्योऽनाटर शंक्या गोप्य एवेति । भारतेन्दुजी ने श्रपनी चन्द्रावली नाटिका में इस का संकेत किया है। इस रागात्मिका भक्ति के विकास में हास्य, करुगा, वीभत्स इत्यादि प्राचीन रस गौण हो गये और दास्य, सख्य और वात्सल्य आदि नये रसों की सृष्टि हुई। माधुर्य के नेतृत्व में द्वैत भावना से परिपृष्ट दास्य आदि रस प्रमुख बने। आनन्द की भावना इन आधुनिक रसों में।विशृंखल ही रही। हिन्दी के आरम्भ में श्रव्य काव्यो की प्रचुरता थी। उन में भी रस की धारा अपने मूल उद्गम आनन्द से अलग हो कर केवल चिर विरहोन्मुख प्रेम के स्रोत में बही। यह बाढ़ वेगवती रही, किन्तु उस में रस की पूर्णता नही। तात्विक और व्यावहारिक दोनो दृष्टि से आत्मा की रस अनुभूति एकाङ्गी-सो बन गयो।

मनोभावों या वित्तवृत्तियों का और उन के सव स्वरूपों का नाट्य रसें। में आगमानुकूल व्याख्या से समन्वय हो गया था। अहम् की सब भावों में, सब अनुभूतियों में पूर्णता मान ली गयी थी। वह बात पिछले काल के रस विवेचकों के द्वारा विशृंखल हो गयी। हॉ, इतना हुआ कि सिद्धांत रूप से ध्वनि, रोति, वक्रोंकि और अलंकार आदि सब मनों पर रस की सत्ता स्थापित हो गयी। बास्तव में भारतीय दर्शन और साहित्य दोनों का समन्वय रस में हुआ था और यह साहित्यक रस दार्शनिक रहस्यवाद से अनु- प्राणित है।

फिर भी रस अपने स्वरूप में नाट्यों की अपनी वस्तु थी। और उसी में आत्मा की मूल अनुभूति पूर्णता के। प्राप्त हुई थी। इसीलिए स्वीकार किया गया—काव्येषु नाटक रम्यम्।

## नाटकों में रस का प्रयोग

पश्चिम ने कला को अनुकरण ही माना है; इस में सत्य नहीं। उन लोगों का कहना है कि "मनुष्य अनुकरणशोल प्राणी है, इसलिए अनुकरण्मूलक कला में उस को सुख मिलता है।" किन्तु भारत में रस सिद्धान्त के द्वारा साहित्य में दार्शनिक सत्य की प्रतिष्ठा हुई। क्योंकि भरत ने कहा है आत्माभिनयनं भावो ( २६-३९ ), ब्रात्मा का अभिनय भाव है। भाव ही ब्रात्स चैतन्य में विश्रान्ति पा जाने पर रस होते हैं। जैसे विश्व के भीतर से विश्वात्मा की अभिवयक्ति होती है, उसी तरह नाटकों से रस की। श्रात्मा के निजी अभिनय में भावसृष्टि होती है। जिस तरह ञ्रात्मा की और इदं की भिन्नता मिटाने मे अद्वैतवाद का प्रयोग है, उसी प्रकार एक ही प्रत्यगातमा के साववैचित्रयो का—जो नर्तक श्रात्मा के श्रमिनय मात्र है-श्रमेद या साधारणीकरण भी रस मे है। इस रस में आस्वाद का रहस्य है। प्लेटो इसलिए अभिनेता में चित्रहीनता आदि दोष नित्य सिद्ध मानता है क्योंकि वे चर्णा-च्रण मे अनुकरणशील होते हैं, सत्य का महण नहीं कर पाते। किन्त भारतीयों की दृष्टि भिन्न है। उन का कहना है कि ज्ञात्मा के श्रीमनय को, वासना या भाव के। श्रामेद् श्रानन्द के स्वरूप से यहरा करो । इस में विशुद्ध दार्शनिक **यद्वैत भाव का भाग किया**  जा सकता है। यह देवतार्चन है। आत्म प्रसाद का आनन्द पथ है। इस का आस्वाद ब्रह्मानन्द ही है।

श्रास्वाद के श्राधार पर विवेचना करने में कहा जा सकता है कि श्रास्वाद तो केवल सामाजिकों को ही होता है। नटों को उस में क्या ? श्राधुनिक रंगमंच का एक दल कहता है कि "नट की श्रास्वाद, श्रानुभूति की श्रावश्यकता नहीं। रंग-मंच में हम वाह्य विन्यास (मेकश्रप) के द्वारा गूढ़ से गूढ़ भावों का श्राभिनय कर लेते है। "\* किन्तु यह विवाद भारतीय रंगमंच के प्राचीन संचालकों में भी हुआ था। इसी तरह एक पन्न कहता था—

श्रयवेन रसानाव्येष्विति केचिदच्चुदन, तदचारुयत किञ्चिन्नरसं स्वरते नट । अर्थात् नट को आस्वाद् तो होता ही नहीं, इसिलए शान्त भी क्यों न अभिनयोपयोगी रस माना जाय । यह कहना

<sup>\*</sup>The new make-up method is worked out by applying plastic material to a cast of the face, working out the desired character on it, and fashioning facial inlays of a secret composition which, affixed with water-soluble gum, also a secret, can transform the face into another. The flexibility of the material permits every expression. Barrymore, a deep student of history, hopes to play many historical characters by its use

<sup>(&</sup>quot;Advance" 20 Dec , 36 )

ट्यर्थ है कि शान्तस्य श्रमसाध्यत्नान्नटे चतद्संभवात, श्रष्टावेव रसाः नात्रे न शान्तस्तत्र युज्यते। श्रम का अभाव नटों में होता है। शान्त का अभिनय असंभव है। नटों में तो किसी मी आम्बाद का अभाव है। इसलिए शान्त रस मो अभिनीत हो सकता है, इस की आवश्यकता नहीं कि नट परम शान्त, संयत हो ही। किन्तु साधारणींकरण में रस और आस्वाद की यह कमी मानी नहीं गयी। क्योंकि भरत ने कहा है कि—

इन्द्रियार्थं भनसा भाव्यते छनुभावितः नवेति यमनाः कि खिदियय पद्महेतुक्रम् (२४-=२) इन्द्रियो के अर्थ को मन से भावना करनी पड़ती है। अनुभावित होना पड़ता है। क्योंकि अयन्मनस्क होने पर विषयों से उस का सम्बन्ध ही छूट जाता है। फिर तो विम्न सकातरीमाखा वाष्पेणाष्ट्रतजीचना, कुर्वोतनर्त की हर्ष भीत्यावाक्य रेच सिमते (२६-४०) इन रोमाश्च आदि साक्षिक अनुभावों का पूर्ण अभिनय असंभव है। भरत ने तो और भी स्पष्ट कहा है— एवं वृषः परं भाव सोऽत्मीति मनसा स्मरन्। वागङ्गजीजागतिभिरचेष्टामिश्च समाचरेत । (३४-१४) तव यह मान लेना पड़ेगा कि रखानुभूति केवल सामाजिकों में ही नहीं प्रत्युत नटों में भी है। हाँ, रस्त विवेचना में भारतीयों ने किन को भी रस्त का भागी माना है। अभिनवराप्त स्पष्ट कहते हैं—कविगत सागरणोभृत संवित्मृतश्च काव्य पुरस्सरो नाव्य व्यापार सैव च सवित परमार्थतों स्सः ( अभिनव भारती ६ अध्याय ) किन में साधारणीमूत जो संवित् है, चैतन्य है, नहीं काव्य पुरस्सर हो कर नाट्य व्यापार में नियोजित करता है, वहीं मूल संवित् परमार्थ में रस है। श्रव यह सहज में श्रनुमान किया जा सकता है कि रस विवेचना में संवित् का साधारणीकरण त्रिवृत् है। कवि, नट श्रीर सामाजिक में वह श्रभेद भाव से एक रस हो जाता है।

इधर एक निम्न कोटि की रसानुभूति की भी कल्पना हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि 'जब किसी अत्याचारी के अत्याचार की हम रंगमंच पर देखते है, तो हम उस नट से ऋपना साधारणी-करण नहीं कर पाते। फलतः उस के प्रति रोष भाव ही जायत होता है, यह तो स्पष्ट विषमता है।' किन्तु रस में फलयोग ऋर्थात् श्रन्तिम संधि मुख्य है, इन बीच के ज्यापारों में जो संचारी भावों के प्रतीक है रस को खोज कर उसे छिन्त-भिन्त कर देना है। ये सव मुख्य रस वस्तु के सहायक मात्र हैं। श्रन्वय श्रौर व्यतिरेक से, दोनो प्रकार से वस्तु निर्देश किया जाता है। इसलिए सुख्य रस का आनन्द वढ़ाने मे ये सहायक मात्र ही है, वह रसातुभूति निम्न केाटि की नहीं होती। इस कल्पना के और भी कारण है। वर्तमान काल में नाटकों के विषयो के चुनाव मे मतभेद है। कथा वस्तु भित्र प्रकार से उपस्थित करने की प्रेरणा वलवती हो गयी है। कुछ लोग प्राचीन रस सिद्धान्त से ऋधिक महत्व देने लगे हैं —चरित्र-चित्रण पर । उन से भी अप्रसर हुत्रा है दूसरा दल, जो मनुष्यों के विभिन्न मानसिक आकारों के प्रति कुत्हलपूर्ण

है, श्रथ च व्यक्ति वैचित्रय पर विश्वास रखने वाला है। ये लोग अपनी समभी हुई कुछ विचित्रता मात्र के। स्वामाविक चित्रण कहते हैं, क्योंकि पहला चरित्र-चित्रण तो आदर्शवाद से बहुत घनिष्ट हो गया है, चारित्रय का समर्थक है, किन्तु व्यक्ति वैचित्रय वाले अपने को यथार्थवादियों में ही रखना चाहते हैं।

यह विचारणीय है कि चरित्र-चित्रण को प्रधानता देनेवाले ये दोनो पत्त रस से कहाँ तक सम्बद्ध होते हैं। इन दोनों पत्तों का रस से सीधा सम्बन्ध तो नहीं दिखाई देता; क्योंकि इस में वर्तमान युग की मानवीय मान्यताएँ अधिक प्रभाव डाल चुकी हैं, जिस में व्यक्ति अपने को विरुद्ध स्थित में पाता है। फिर उसे साधारणतः त्रभेद वाली कल्पना , रस का साधारणीकरण कैसे हृदयंगम हो ? वर्तमान युग बुद्धिवादी है, श्रापाततः उसे दुःख को प्रत्यच सत्य मान लेना पड़ा है। उस के लिए संघर्ष करना ऋनि-वार्य सा है। किन्तु इस मे एक वात श्रीर भी है। पश्चिम को उपनिवेश बनाने वाले ऋार्यों ने दिखा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए मानवीय भावनाएँ विशेष परिस्थिति उत्पन्न कर देती हैं। उन परिस्थितियों से व्यक्ति ऋपना सामंजस्य नहीं कर पाता। कदा-चित् दुर्गम भूमागों में, उपनिवेशों की खोज में, उन लोगों ने अपने को विपरीत दशा मे ही भाग्य से लड़ते हुए पाया। उन लोगों ने जीवन की इस कठिनाई पर अधिक व्यान देने के कारण इस जीवन को (ट्रेजडी) दुःखमय ही समम पाया। श्रीर यह उन की मनुष्यता की पुकार थी, आजीवन लड़ने के लिए। प्रीक और रोमन लोगों को बुद्धिवाद भाग्य से, और उस के द्वारा उत्पन्न दु:खपूर्णता से संघर्ष करने के लिए अधिक अप्रसर करता रहा। उन्हें सहायता के लिए संघवद्ध होने पर भी, व्यक्तित्व के, पुरुषार्थ के विकास के लिए, मुक्त अवसर देता रहा। इसलिए उन का बुद्धिवाद, उन की दु:ख भावना के द्वारा अनुप्राणित रहा। इसी को साहित्य में उन लोगों ने प्रधानता दी। यह भाग्य या नियति की विजय थी।

परन्तु श्रपने घर में सुव्यवस्थित रहनेवाले श्रायों के लिए यह श्रावश्यक न था, यद्यपि उन के एक दल ने संसार में सब से वड़े बुद्धिवाद श्रीर दु:ख सिद्धान्त का प्रचार किया, जो विशुद्ध दार्शनिक ही रहा। साहित्य में उसे स्वीकार नहीं किया गया। हाँ, यह एक प्रकार का विद्रोह ही माना गया। भारतीय श्रायों को निराशा न थी। करुण रस था, उस में द्या, सहानुभूति की करुपना से श्रिधक थी रसानुभूति। उन्हों ने प्रत्येक भावना में श्रमेद, निर्विकार श्रानन्द लेने में श्रिषक सुख माना।

श्रातमा की श्रतुभूति व्यक्ति श्रीर उस के चरित्र-वैचित्रय को ले कर ही श्रपनी सृष्टि करती है। भारतीय दृष्टिकीण रस के लिए इन चरित्र श्रीर व्यक्ति वैचित्रयों को रस का साधन मानता रहा, साध्य नहीं। रस में चमत्कार ले श्राने के लिए इन को वीच का माध्यम सा ही मानता श्राया। सामाजिक इतिहास में,

साहित्य-सृष्टि के द्वारा, मानवीय वासनात्रों को संशोधित करने वाला पश्चिम का सिद्धान्त व्यापारों में चरित्र निर्माण का पत्तपाती है। यदि मनुष्य ने कुछ भी अपने को कला के द्वारा सम्हाल पाया, तो साहित्य ने संशोधन का काम कर लिया। द्या श्रौर सहानुभूति उत्पन्न कर देना ही उस का ध्येय रहा और है भी। वर्तमान साहित्यिक प्रेरणा - जिस में ज्यक्ति वैचित्र्य और यथार्थ -वाद मुख्य हैं - मूल में संशोधनात्मक ही है। कहीं व्यक्ति से सहानुभृति उत्पन्न कर के समाज का संशोधन है; और कहीं समाज की दृष्टि से व्यक्ति का किन्तु द्या और सहानुभृति उत्पन्न कर के भी वह दुःख को श्रिधिक प्रतिष्ठित करता है, निराशा को ऋधिक त्राश्रय देता है। भारतीय रसवाद में मिलन, अभेद सुख की सृष्टि मुख्य है। रस में लोकमंगल की करपना, प्रच्छन्न रूप से अन्तर्निहित है। सामाजिक स्थूल रूप से नहीं, किन्तु दार्शनिक सूक्ष्मता के आधार पर । वासना से ही क्रिया सम्पन्न होती है, श्रीर क्रिया के संकज्ञन से व्यक्ति का चरित्र बनता है। चरित्र में महत्ता का आरोप हो जाने पर, व्यक्ति-वाद का वैचित्रय उन महती लीलाओं से विद्रोह करता है। यह है पश्चिम की कला का गुगानफल ! रसवाद में वासनात्मकतया स्थित मनोष्टित्तियाँ, जिन के द्वारा चरित्र की सृष्टि होती है, साधारणी-करण के द्वारा त्रानन्दमय बना दी जाती हैं। इसलिए वह वासना का संशोधन न कर के उन का साधारणीकरण करता है। इस समोकरण के द्वारा जिस अभिन्नता की रससृष्टि वह करता है, जस मे न्यक्ति की विभिन्नता, विशिष्टता हट जाती है; और साथ ही सब तरह की भावनाओं को एक घरातल पर हम एक मानवीय वस्तु कह सकते हैं। सब प्रकार के भाव एक दूसरे के पूरक बन कर, चित्र और वैचित्र्य के आधार पर रूपक बना कर, रस की सृष्टि करते हैं। रसवाद की यही पूर्णता है।

## नाटकों का ग्रारम्भ

कहा जाता है कि 'साहित्यिक इतिहास के अनुक्रम में पहले गय तव गीति-कान्य और इस के पीछे महाकान्य आते हैं'; किन्तु प्राचीनतम संचित साहित्य ऋग्वेद छन्दात्मक है। यह ठीक है कि नित्य के न्यवहार में गय की ही प्रधानता है; किन्तु आरिन्मक साहित्य सृष्टि सहज में कएठस्थ करने के योग्य होनी चाहिए; और पद्य इस में अधिक सहायक होते हैं। भारतीय वाङ्मय में सूत्रों की कल्पना भी इसी लिए हुई कि वे गय खएड सहज ही स्मृति गन्य रहें। वैदिक साहित्य के बाद लौकिक साहित्य में भी रामायण तथा महाभारत आदि कान्य माने जाते हैं। इन प्रन्थों को कान्य मानने पर, लौकिक साहित्य में भी पहले-पहल पद्य ही आये; क्योंकि वैदिक साहित्य में भी ऋचायें आरम्भ में थी। किर तो इस उदाहरण से यह नहीं माना जा सकता कि पहले गद्य, तव गीति कान्य, फिर महाकान्य होते हैं।

संस्कृत के त्रादि काव्य रामायण में भी नाटकों का उल्लेख है। वयुनाटक संघेरवसंयुक्ताम सर्वतः पुरीम्—१४-४ श्रध्याय वाल-काण्ड। ये नाटक केवल पद्यात्मक ही रहे हों, ऐसा अनुमान नहीं किया जा सकता। संभवतः रामायण काल के नाटकसंघ बहुत प्राचीन काल से प्रचलित भारतीय वस्तु थे। महाभारत में भी रंभाभिसार के श्रिभनय का विशद वर्णन मिलता है। तब

इन पाठ्य कार्व्यों से नाट्य काव्य प्राचीन थे. ऐसा मानने में कोई श्रापत्ति नहीं हो सकती । भरत के नाट्य शास्त्र में श्रमृतमंथन श्रौर त्रिपुरदाह नाम के नाटकों का उल्लेख मिलता है। भाष्य-कार पत जिल ने कंस-बंध और बिल-बंध नामक नाटकों का **ज्ल्लेख किया है। इन प्राचीन नाटकों की कोई** प्रतिलिपि नहीं मिलती। सम्भव है कि अन्य प्राचीन साहित्य की तरह ये सब नाटक नटों को कएठस्थ रहे होगे। कालिदास ने भी जिन भास, सौमिल्त और कविपुत्र आदि नाटककारों का उल्लेख किया है, डन में से अभी केवल मास के ही नाटक मिले हैं, जिन्हें कुछ लोग ईसा से कई शताब्दी पहले का मानते हैं । नाटकों के सम्बन्ध में लोगों का यह कहना है कि उन के बीज वैदिक सन्वादों में मिलते हैं । वैदिक काल में भी अभिनय संभवतः वहे-बड़े यज्ञों के अवसर पर होते रहे। एक छोटे से अभिनय का प्रसंग सोमयाग के अवसर पर आता है । इस में तीन पात्र होते थे-यजमान, सोम विक्रेता और अध्वर्यू। यह ठीक है कि यह याज्ञिक क्रिया है, किन्तु है अभिनय सी ही। क्योंकि सोम रसिक त्रात्मवादी इन्द्र के अनुयायी इस याग की योजना करते। सोम राजा का कय समारोह के साथ होता। सोम राजा के लिए पॉच वार मोल-भाव किया जाता । सोम बेचने वाले प्रायः वनवासी होते । उन से मोल-भाव करने में पहले पूछा जाता:--

'सोम विक्रयो। सोम राजा बेचोगे ?'

'विकेगा।'
'तो लिया जायगा।'
'ते लो।'
'गौ की एक कला से उसे लूंगा।'
'सोम राजा इस से अधिक मूल्य के योग्य हैं।'
'गौ भी कम महिमा वाली नही। इस में मट्ठा, दूध, घी सब
है। अञ्छा आठवाँ भाग ले लो।'

'नही सोम राजा अधिक मूल्यवान हैं।' 'तो चौथाई लो।'

'नहीं और मूल्य चाहिए।'

'अच्छा आधी ले लो।'

'अधिक मूल्य चाहिए।'

'अच्छा पूरी गौ ले लो भाई।'

'तव सोम राजा विक गये; परन्तु श्रौर क्या दोगे ? सोम का मूल्य समम कर श्रौर कुछ दो।'

'स्त्रर्ण लो, कपड़े लो, छाग लो, गाय के जोड़े, बछड़े वाली गौ, जो चाहो सब दिया जायगा।' (यह मानो मूल्य से अधिक चाहने वाले को सुलावा देने के लिए अध्वर्यु कहता।)

फिर जब बेचने के लिए वह प्रस्तुत हो जाता, तब सोम विकेता को सोना दिखला कर ललचाते हुए निराश किया जाता। यह अभिनय कुछ काल तक चलता। (सम्मेत इति सोम विकः थिण हिरण्येनाभि कम्पयति।) सूत्र की टीका में कहा गया है हिरण्य दत्ता दत्ता स्वीकुर्वस्त निराशं कुर्यात । उस जंगली को छका कर फिर वह सोना अध्वर्यु यजमान के पास रख देता; और उसे एक बकरी दी जाती। संभवतः सोना भी उसे दे दिया जाता। तब सोम विक्रेता यजमान के कपड़े पर सोम डाल देता। सोम मिल जाने पर यजमान तो कुछ जप करने बैठ जाता। जैसे खब उस से सोम के मगड़े से कोई सम्बन्ध नहीं। सहसा परिवर्तन होता। हिरण्यं सहसाऽच्छित्य प्रपता वरत्राकाण्डेनाहन्तिवा (७-द-२५ कात्यायन श्रीत सृत्र) सोम विक्रेता से सहसा सोना छीन कर उस की पीठ पर कोड़े लगा कर उसे भगा दिया जाता। इस के बाद सोम राजा गाड़ी पर घुमाये जाते; फिर सोम रस के रिसक आनंद और उद्यास के प्रतीक इन्द्र का आवाहन किया जाता। भरत ने भी लिखा है कि—

महानयं प्रयोगस्य समयः समुपस्थितः श्रयं ध्वनमह श्रीमान्महेन्द्रस्य प्रवत्ते ।

देवासुर संग्राम के वाद इन्द्रध्वज के महोत्सव पर देवताओं के द्वारा नाटक का आरंभ हुआ। भरत ने नाट्य के साथ नृत्त का समावेश कैसे हुआ इस का भी उल्लेख किया है। कदाचित पहले अभिनयों में —जैसा कि सोमयाग प्रसंग पर होता था — नृत्त की उपयोगिता नहीं थी; किन्तु वैदिक काल के बाद जब आगम वादियों ने रस सिद्धान्त वाले नाटकों को अपने ज्यवहार में प्रयुक्त

किया तो परमेश्वर के तागड़व के अनुकरण में, उस की संवर्धना के लिए, नृत्त में उल्लास और अमोद की पराकाष्टा देख कर नाटकों में इस की योजना की। भरत ने भी कहा है—

पायेण सर्वे लोकस्य नृत्तमिष्टं स्वभावतः

(१८५-४)

परमेश्वर के विश्वनृत्त की अनुभूति के द्वारा नृत्त को उसी के अनुकरण में आनन्द का साधन बनाया गया। भरत ने लिखा है कि त्रिपुरदाह के अवसर पर शंकर की आज्ञा से ताएडव की योजना इस में की गयी। इन वातों से निष्कर्ष यह निकलता है कि नृत्त पहले विना गीत का होता था, उस मे गीत और अभिनय की योजना पीछे से हुई। और इसे तव नृत्य कहने लगे। इन का और भी एक भेद है। गुद्ध नृत्त से रेचक और अंगहार का ही प्रयोग होता था। गान वाद्य तालानुसार भोंह, हाथ, पैर और कसर का कम्पन नृत्य में होता था। ताएडव और लास्य नाम के इस के दो भेद और हैं। कुछ लोग सममते है कि ताएडव पुरुषोवित और उद्धत नृत्य को ही कहते है; किन्तु यह वात नहीं, इस मे विषय की विचित्रता है। ताएडव नृत्य प्रायः देव सम्बन्ध में होता था।

प्रायेग ताण्डचिविचिर्वेवस्तुत्याश्रयो भवेत्।

( y->ox )

श्रौर लास्य अपने विषय के अनुसार लौकिक तथा सुकुमार

होता था। नाट्य शाखों में लास्य के जिन दश अंगों का वर्णन किया गया है वे प्रयोग में ही भिन्न नहीं होते थे, किन्तु उन के विषयों की भी भिन्नता होती थी। इस तरह नृत्त, नृत्य, तारडव और लास्य, प्रयोग और विषय के अनुसार, चार तरह के होते थे। नाटकों में इन सब भेदों का समावेश था। ऐसा जान पड़ता है कि आरम्भ में नृत्य की योजना पूर्व रंग में देव स्तुति के साथ होती थी। अभिनय के बीच-बीच में नृत्य करने की प्रथा भी चली। अत्यधिक गीत नृत्य के लिए अभिनय में भरत ने मना भी किया है। गीत वाबे च नृतेच प्रष्ट तेऽति प्रसंगत। खेदो भवेत प्रयोक्तृणां प्रेक्ताणाम तथैव व।

नाट्य के साथ नृत्य की योजना ने ऋति प्राचीन काल में ही अभिनय को सम्पूर्ण बना दिया था। बौद्ध काल में भी वह ऋच्छी तरह भारत भर में प्रचलित था। विनय पिटक में इस का उल्लेख है कि कीटागिरि की रंग-शाला में संघाटी फैला कर नाचनेवाली नर्त्त को साथ, मधुर आलाप करनेवाले और नाटक देखनेवाले अश्वजित् पुनर्वसु नाम के दो भिक्षुओं को प्रव्राजनीय द्ग्ड मिला और वे विहार से निर्वासित कर दिये गये। (चुल्ल वग्ग)।

रंगशाला के आनन्द को दु:खवादी भिक्षु तिंदनीय मानते थे। यद्यपि गायन और नृत्य प्राचीन वैदिक काल से ही भारत में थे (यस्यां गायंति नृत्यति भृम्या—पृथ्वी स्क् ) किन्तु अभिनय के साथ इन की योजना भी भारत मे प्राचीन काल से ही हुई थी। इसलिए यह कहना ठीक नहीं कि भारत में अभिनय कठपुतिलयों से आरम्भ हुआ; और न तो महावीर चरित ही छाया नाटक के लिए बना । उस में तो भवभूति ने स्पष्ट ही लिखा है— ससदमों अभिनेतव्य । कठपुतिलयों का भी प्रचार सम्भवतः पाठ्य काव्य के लिए प्रचलित किया गया । एक व्यक्ति काव्य का पाठ करता था और पुतिलयों के छाया चित्र उसी के साथ दिखलाये जाते थे । मलाबार में अब भी कम्बर के रामायण का छाया नाटक होता है । ॐ कठपुतिलयों से नाटक आरम्भ होने की कल्पना का आधार सूत्रधार शब्द है । किन्तु सूत्र के लाक्षिणक अर्थ का ही प्रयोग सूत्रधार और सूत्रात्मा जैसे शब्दों में मानना चाहिए । जिस में अनेक वस्तु प्रथित हों और जो सूक्ष्मता से सब में व्याप्त हो उसे सूत्र कहते है । कथावस्तु और नाटकीय प्रयोजन के सब उपादानों का जो ठीक-ठीक संचालन करता हो वह सूत्रधार आज कल के डाइरेक्टर की ही तरह का होता था ।

सम्भव है कि पटाचेप और जवनिका आदि के सूत्र भी उसी के हाथ में रहते हों। सूत्रधार का अवतरण रङ्गमंच पर सब से

<sup>\*</sup> The existence in India of the Remayan shadow play will surprise not a few people. This primitive drama is still to be found in Mahabai, where it is acted by strolling players and their puppets, and the author was lucky to witness a performance (Note of Editor, The Illustrated Weekly of India, 7 July, 1935.)

पहले रङ्ग पूजा और मङ्गल पाठ के लिए होता था। कथा या वस्तु की सूचना देने का काम स्थापक करता था। रंगमंच की व्यवस्था आदि में यह सूत्रधार का सहकारी रहता था। किन्तु नाटकों में नान्यन्ते सृत्रधार से जान पड़ता है कि पीछे लाधन के लिए सूत्रधार ही स्थापक का भी काम करने लगा।

हाँ, श्रभिनवगुप्त ने गद्य-पद्य मिश्रित नाटकों से श्रितिरिक्त राग काव्य का भी उल्लेख किया है। (श्रिभिनव भारती श्रध्याय ४) राघव विजय और मारीच वध नाम के राग काव्य ठक्क और ककुम राग में कदाचित् श्रभिनय के साथ वाद्यताल के श्रनुसार गाये जाते थे। ये प्राचीन राग-काव्य ही श्राजकल की भाषा में गीतिनाट्य कहे जाते हैं। इस तरह श्रित प्राचीन काल में ही नृत्य श्रभिनय से सम्पूर्ण नाटक और गीति-नाट्य भारत में प्रचलित थे। वैदिक, बौद्ध तथा रामायण और महाभारत काल में नाटकों का प्रयोग भारत में प्रचलित था।

## रंगमंच

भरत के नाट्य-शास्त्र में रंगशाला के निर्माण के संबंध में विस्तृत रूप से बताया गया है। जिस ढंग के नाट्य-मंदिरों का उल्लेख प्राचीन अभिलेखों में मिलता है, उस से जान पड़ता है कि पर्वतों की गुफाओं में खोद कर बनाये जाने वाले मंदिरों के ढंग पर ही नगर की रंगशालाएँ बनती थी।

कार्य. शैकगुहाकारो द्विभृमिनांत्र्यमंदपः से यह कहा जा सकता है कि नाट्य-मंदिर दो खंड के वनते थे, और वे प्रायः इस तरह के बनाए जाते थे जिस से उन का प्रदर्शन विमान का सा हो। शिल्प-संबंधी शास्त्रों मे प्रायः द्विभूमिक, दोखंडे या तीनखंडे प्रासादों को, जो कि स्तंभों के आधार पर अनेक आकारों के बनते थे, विमान कहते हैं। यहाँ द्विभूमिः से ऐसा भी अर्थ लगाया जा सकता है कि एक भाग दर्शकों के लिए और दूसरा भाग अभिनय के लिए बनता था। किंतु खुले हुए स्थानों में अभिनय करने के लिए जो काठ के रंगमंच रामलीला में विमान के नाम से व्यवहार मे ले आये जाते हैं, उन की ओर संकेत करना मै आवश्यक सममता हूं। रंगशाला में शिल्प का या वास्तुनिर्माण का प्रयोग किस तरह होता था यह बताना सरल नहीं, तो भी नाट्य-मंडप तीन तरह के होते थे—विकृष्ट, चतुरस्र और व्यस्य। विकृष्ट नाट्य-मंडप की चौड़ाई से छंबाई दूनी होती थी। उस

भूमि के दो भाग किये जाते थे। पिछले आधे के फिर दो भाग होते थे। आधे में रंगशीर्ष और रंगपीठ और आधे में पीछे नेपध्य-गृह बनाया जाता था।

> पृष्ठतो यो भवेत भागो द्विधामृतो भवेत च सः तस्यार्थेन विभागेन रंगशीर्षम् प्रयोजयेत । पश्चिमेतु पुनर्भागे नेपष्यगृहमादिशेत ।

> > (২ % ০ না০ যা০)

आगे के बड़े आधे भाग में बैठने के लिए, जिस से दर्शकों को रंगशाला का अभिनय अच्छी तरह दिखलाई पड़े, सोपान,की आफ़ति का बैठक बनाया जाता था। कदाचित् वह आज की गैलरी की तरह होता था।

स्तं मानाम् वाद्यतः स्थाप्यम् सोपानाकृति पीठकम् ।

इष्टका दारुभिः कार्यम् प्रेचकाणाम् निवेशनम् ।

ईटों श्रीर लकड़ियो से ये सीढ़ियाँ एक हाथ ऊँची बनाई जाती थीं। इसी असंग में मत्तवारणी का भी उल्लेख है। श्राभिनवगुप्त के समय में भी मत्तवारणी का स्थान निर्दिष्ट करने में संदेह श्रीर मतमेद हो गया था। नाट्य-शास्त्र में लिखा है—

रग पीठस्य पार्श्वे तु कर्तव्या मत्तवारणी।
चतुस्तं भसमायुक्ता रंगपीउपमाणतः
श्रद्यर्थे हस्तोत्स्येचे न कर्तव्या मत्तवाणी।
मत्तवारणी के कई तरह के अर्थ लगाये गये हैं। अभिनव-

भारती में मत्तवारणी के संबंध में किसी का यह मत भी संप्रह किया गया है कि वह देवमंदिर की प्रदक्तिणा की तरह रंगशाला के चारों खोर बनाई जाती थी। मत्तवारणी वहिर्निर्गमनपमाणेन सर्वतो दितीय भिति निवेशेन देवपासादाहालिका प्रदक्तिणासदशी दितीया भूभि-रित्यन्ये, उपि मंडपांतर निवेशनादित्यपरे। कितु मेरी समम में यह मत्तवारणी रंगपीठ के बराबर केवल एक ही खोर चार खंभों से ककावट के लिए बनाई जाती थी। मत्तवारणी शब्द से भी यही खर्थ निकलता है कि वह मतवालों को वारण करे। यह ढेढ़ हाथ ऊँची रंगपीठ के खगले भाग में लगा दी जाती थी।

रंगमंच में भी दो भाग होते थे। पिछले भाग को रंगशीर्ष कहते थे और सब से आगे का भाग रंगपीठ कहा जाता
था। इन दोनों के बीच मे जविनका रहती थी। अभिनव
गुप्त कहते हैं—यत्र यतिका रंगपीठ तिष्क्रिसीमंध्ये। रंगमंच
की इस योजना से जान पड़ता है कि अपटी, तिरस्करिणी और
प्रतिसीरा आदि जो पटों के भेद है वे जविनका के भीतर के होते
थे। रंगशीर्ष में नेपध्य के भीतर के दो द्वार होते थे। रंगशीर्ष
यंत्रजाल, गवाच, सालमंजिका आदि काठ की बनी नाना प्रकार
की आछितियों से सुशोभित होता था, जो हरयोपयोगी होते थे।
संभवतः यही मुख्य अभिनय का स्थान होता था।

पिंडीबंध त्रादि नृत्य-श्रभिनय के साधारण श्रंश, चेटी श्रादि के द्वारा प्रवेशक की सूचना, प्रस्तावना श्रादि जवनिका के बाहर ही रंगपीठ पर होते थे। रंगपूजा रंगशीर्ष पर जवनिका के भीतर होती थी। सरगुजा के गुहा-मंदिर की नाट्यशाला दो हजार वर्ष की मानी जाती है। कहा जाता है कि भोज ने भी कोई ऐसी रंगशाला बनवाई थी जिस में पत्थरों पर संपूर्ण शाकुंतल नाटक उत्कीर्ण था। आधुनिक रामलीला के अभिनयों में प्रचलित विमान यह प्रमाणित करते हैं कि भारत में दोनों तरह के रंगमंच होते थे। एक तो वे जिन के बड़े-बड़े नाट्यमंदिर बने थे और दूसरे चलते हुए रंगमंच, जो काठ के विमानों से बनाये जाते थे और चतुष्पथ तथा अन्य प्रशस्त खुले स्थानों में आवश्यकतानुसार घुमा-फिरा कर अभिनयोपयोगी कर लिये जाते थे।

नाट्यमंदिरों के भीतर क्षियों और पुरुषों के सुंदर चित्र भीत पर लिखे जाते थे। और उन में स्थान-स्थान पर वातायनों का भी समावेश रहता था। नाट्य-मंडप में कचाएँ बनाई जाती थीं जिन में अभिनय के दर्शनीय गृह, नगर, उद्यान, प्राम, जंगल, पर्वत और समुद्रों का दृश्य बनाया जाता था। आधुनिक काल के रंगमंचों से कुछ भिन्न उन की योजना अवश्य होती थी। किंत-

कच्या विभागे हेगानि गृहाणि नगराणि च चयानारामसहितो देशो आमाऽटवी तथा।

( না০ যা। । १४ স্প০)

इत्यादि से यह माछूम होता है कि दृश्यों का विभाग कर के नाट्य-मंडप के भीतर उन की इस तरह से योजना की जाती थी कि उन में सब तरह के स्थानों का दृश्य दिखलाया जा सकता था; श्रीर जिस स्थान की वार्चा होती थी उस का दृश्य भिन्न कक्ष्या में दिखाने का प्रचंघ किया जाता था। स्थान की दूरी इत्यादि का भी संकेत कक्ष्याओं में उन की दूरी से किया जाता था।

> वाह्यस् वा मध्यमस् गणि तथैवाश्यंतरस् पुनः हूरस् वा सिककृष्टस् वा देशाश्च परिकल्पयेत् । यत्र वार्ता प्रवते त तत्र कच्यास् प्रवक्ते ॥

रंगमंच में आकाशगामी सिद्ध विद्याधरों के विमानों के भी हरय दिखलाये जाते थे। यदि मुच्छकटिक और शाकुंतल तथा विक्रमोर्वशी नाटक खेलने ही के लिए बने थे, जैसा कि उन की प्रस्तावनाओं से प्रतीत होता है, तो यह मानना पड़ेगा कि रंगमंच इतना पूर्ण और विस्तृत होता था कि उस में वैलों से जुते हुए रथ और घोड़ों के रथ तथा हेमकूट पर चढ़ती हुई अप्सराएं दिखलाई जा सकती थी। इन हश्यों के दिखलाने में मोम, मिट्टी, तथा, लाख, अश्रक, काठ, चमड़ा, वख और वाँस के फंठों से काम लिया जाता था।

प्रतिपादी प्रतिशिष्टः प्रतिहस्ती प्रतिस्वचम् दृग्युनैः कीलनेर्मायहैः सरूपायीह् कारयेत् । यथस्य यादशं रूपं सारूप्यगुग्यसंभवम् स्नमयं गत्र कृत्स्न तु नाना रूपांस्तु कारयेत् । भांहवस्त्रमधूचिक्र्डटैः लाचयाश्रदलेन च नगास्तु विविधा कार्योः चर्मवर्मध्वनास्तथा ।

(२४ श्रद्याय)

उपर के उद्धरणों से जान पड़ता है कि सरूप अर्थात् मुखोटों का भी प्रयोग दैत्य-दानवों के अंगों की विचित्रता के लिए होता था। कृत्रिम हाथ और पैर तथा मुखोटे मिट्टी, फूस, मेाम, लोख और अन्नक के पत्रों से बनाये जाते थे।

कुछ लोगों का कहना है कि भारतवर्ष में 'यवनिका' यवनों अर्थात् श्रीकों से नाटकों में ली गयी है। किंतु मुक्ते यह शब्द शुद्ध रूप से व्यवहृत 'जवनिका' भी मिला। अपरकोष में—प्रतिसीरा जवनिका स्याद तिरस्करियी च सा; तथा हलायुध में—अपटी काडपट स्याम प्रतिसीरा जवनिका तिरस्करियी।

इस में 'य' से नहीं किंतु 'ज' से ही जविनका को उल्लेख है। जविनका से शीव्रता का द्योतन होता है। जब का अर्थ वेग और त्वरा से है। तब जविनका उस पट को कहते हैं जो शीव्रता से उठाया या गिराया जा सके। कांड-पट भी एक इसी तरह का अर्थ ध्वितत करता है, जिस में पट अर्थात् वस्त्र के साथ कांड अर्थात् डंडे का संयोग हो। प्रतिसीरा और तिरस्करिणी भी साभिप्राय शब्द माळ्म होते हैं। प्रतिसीरा तो नहीं किंतु तिरस्करिणी का प्रयोग विक्रमोर्वशी में एक जगह आता है। द्वितीय अंक में जब राजा प्रमोद वन में आते हैं तो वहीं पर

श्राकाश-मार्ग से उर्वशी श्रीर चित्रलेखा का भी श्रागमन होता है। उर्वशी चित्रलेखा से कहती है, तिरस्करिणी परि परिच्छना पार्ववर्तिनी भृत्वा श्रोस्ये तावत । श्रीर फिर श्रागे चल कर उसी श्रंक में तिरस्करिणीम श्रपनीम तिरस्करिणी को हटा कर प्रगट होती है। प्रतिसीरा का भी प्रयोग संभव है खोंजने से मिल जाय, किंन्तु श्रपटी शब्द श्रदंत संदेहजनक है। मृच्छकटिक, विक्रमोर्वशी श्रादि में ततः प्रविशत्यपटीवेपेण कई स्थानों पर मिलता है। चिक्रमोर्वशी के टीकाकार रंगनाथ ने यतः—नास्चितस्य पात्रस्य प्रवेशो नाटके मतः इति नाटकसमयप्रसिद्धेर्यत्रा स्वित पात्र प्रवेशस्तत्राकरिमक प्रवेशेऽपटीचेपेणित वचनं युक्तम् । श्रत्र तु प्रस्तावनान्ते स्चितानामेवाप्सरसा प्रवेश इति । केचित्पुनः—न पटीचेपो-ऽपटीचेपे इति विग्रहं विधाय पटीचेपं विनैत्र प्रविश्तिति समर्थयन्ते तदप्या-पाच कुचोयमात्रिस्त्यास्ता तावत ।

इस से जान पड़ता है कि प्रवेशक की सूचना अत्यंत आवश्यक होती थी और यह कार्य अंकों के आरंभ में चेटी, दासी या अन्य ऐसे ही पात्रों के द्वारा सूचित किया जाता था। उस के बाद अभिनय के वास्तिवक पात्र रंगमंच पर प्रवेश करते थे। विक्रमो-वेशो में प्रस्तावना में ही अप्सराओं की पुकार सुनाई पड़ती है और सूत्रधार रंगमंच से प्रस्थान कर जाता है और अप्सराएं प्रवेश करती है। कितु ऐसा प्रतीत होता है कि पटी अभी तक उठी नहीं है और अप्सराओं का प्रवेश हो गया है। रंगमंच के उसी अगले भाग पर वे आ गई हैं, जहाँ कि सूत्रघार ने प्रस्तावना को है। इस के बाद अपटी चेप होता है अर्थात् पर्रा उठता है, तब पुरूरुवा का प्रवेश होता है और सामने हेमकूट का भी हश्य दिखाई पड़ता है। इस लिए कुछ विशेष ढंग के परदे का नाम अपटी जान पड़ता है। संभवतः अपटी चेप उन स्थानों पर किया जाता था जहाँ सहसा पात्र उपस्थित होता था। उसी अंक में अन्य पात्रों के द्वारा कथावस्तु के अन्य विभाग का अभिनय करने में अपटी क्षेप का प्रयोग होता था। यह निश्चय है कि कालि दास और शूदक इत्यादि प्राचीन नाटक कार रंगमंच के पटी चेप से परिचित थे और हश्यांतर (ट्रांस्फर सीन) उपस्थित करने में उन का प्रयोग भी करते थे। यद्यपि वे प्राचीन रंगमंच आधुनिक ढंग से पूर्ण रूप से विकसित नहीं थे, फिर भी रंगमंचों के अनुकूल कक्ष्या-विभाग और उन में हश्यों के लिए शैल, विभान और यान तथा कृत्रिम प्रासाद-यंत्र और पटों का उपयोग होता था।

नाट्यमंदिर में नर्त्तिक्यों का विशेष प्रबंध रहता था। जान पड़ता है कि रेचक, श्रंगहार, करण और चारियों के साथ पिडी-बंध अथवा सामृहिक नृत्य का भी आयोजन रंगमंच में होता था। अति प्राचीन काल में भारतवर्ष के रंगमंच में स्त्रियाँ नाटकों को सफल बनाने के लिए आवश्यक समक्ती गई। केवल पुरुषों के द्वारा अभिनय असफल होने लगे, तब रंगोपजीवना अप्सराएं रंगमंच पर आई। कहा गया है— कोशिकीश्लच्यानेपथ्या श्टंगाररससंभवा प्रशःक्याः पुरुषैसातु प्रयोक्तुम् स्त्री जनाहते । ततोऽष्टजन्महातेजा स्नसाप्सरसो विभु-।

रंगमंच पर काम करने वाली कियों को च्रप्सरा, रंगोपजीवना इत्यादि कहते थे। मालविकाग्निमित्र में कियों को च्रामिनय की शिक्षा देने वाले च्राचार्यों का भी उल्लेख है। उन का मत है कि पुरुष चौर खी के स्वभावानुसार च्रामिनय उचित है। क्योंकि स्वभाव से ही मधुर होता है, पुरुष में वल है। इस लिए रंगमंच पर गान स्त्रियाँ करें, पाठ्य च्र्यांत् पढ़ने की वस्तु का प्रयोग पुरुष करें। पुरुष का गाना रंगमंच पर उतना शोभन नहीं माना जाता था। एव स्वभावसिद्धं स्त्रीणा गान नृषा च पामविधि।।

सामृहिक पिंडीवंध आदि चित्रमृत्यों का रंगमंच पर अच्छा प्रयोग होता था। पिंडीवंध चार तरह का होता था—पिंडी, शृंखिलका, लतावंध और भेद्यक । कई नर्तिकयों के द्वारा मृत्य में अंगहारों के साथ, परस्पर विचित्र वाहुवंध और संवंध कर के अनेक आकार बनाये जाते थे। अभिनय में रंगमंच पर इन की भी आवश्यकता होती थी। और पुरुषों की तरह स्त्रियों को भी रंगमंच-शाला की उच्च कोटि की शिचा मिलती थी। नाटकोपयोगी हश्यों के निर्माण-वस्त्र तथा आयुधों के साथ कृत्रिम केश-मुकुटों श्रीर दाढ़ी इत्यादि का भी उल्लेख नाट्यशास्त्र में मिलता है। केश-मुकुट भिन्न-भिन्न पात्रों के लिए कई तरह के बनते थे।

> रक्तो दानवदैत्यानां पिककेशकृतानितु हरिशमश्रुणि च तथा मुख्यीर्पणि कारयेत ।

> > ( ना० शा० २६-१४३ )

कोयल के पंखों से दैत्य दानवों की दादी और मूँछ भी बनाई जाती थीं। मुकुट अभिनय के लिए भारी न हों; इस लिए अअक और ताम्र के पतले पत्रों से हलके बनाए जाते थे। कंचुक इत्यादि क्यों का भी नाट्यशास्त्र में विस्तृत वर्णन है। इन वस्तुओं के उपयोग मे इस बात का भी विचार किया जाता था कि नाटक के अभिनय में सुविधा हो। नाटक के अभिनय में दो विधान माननीय थे, और उन्हें लोकधर्मी और नाट्यधर्मी कहते थे। भरत के समय में ही रंगमंचों में स्वाभाविकता पर ध्यान दिया जाने लगा था। रंगमंच पर ऐसे अभिनय को लोकधर्मी कहते थे। इस लोकधर्मी अभिनय में रंगमंच पर कृत्रिम उपकरणों का उपयोग बहुत कम होता था। स्वभावों लोकधर्मी तु नाव्यधर्मी विकारत (१६३. अ०१३)।

स्वाभाविकता का अधिक ध्यान केवल उपकरणों में ही नहीं किंतु आंगिक अभिनय में भी अभीष्ट था। उस में बहुत आंगलीला

वर्जित थी।

श्रतिसत्व क्रियाएँ श्रसाधारण कर्म, श्रतिभाषित लोकशिसद्ध

द्रव्यो का उपयोग अर्थात् शैल, यान और विमान आदि का प्रदर्शन और लिलत अंगहार जिसमे प्रयुक्त होते थे—रंगमंच के ऐसे नाटकों को नाट्यधर्मी कहते थे। स्वगत, आकाश-भाषित इत्यादि तव भी अस्वाभाविक माना जाता था, और इन का प्रयोग नाट्यधर्मी अभिनय में ही रंगमंच पर किया जाता था।

श्रासन्नोक्त च यह् वाक्यम् न श्र्यक्षति प्रस्परम् श्रमुक्तं श्र्यते वाक्यम् नाव्यधर्मां तु सास्प्रता !

प्राचीन रंगमंच में स्वगत की योजना जिस मे कि समीप का डपस्थित व्यक्ति सुनी वात को अनसुनी कर जाता है, नाट्यधर्मी अभिनय के ही अनुकूल होता था; और 'भाए।' मे आकाश-भाषित का प्रयोग भी नाट्यधर्मी के ही अनुकूल है। व्यंजना-प्रधान अभिनय का भी विकास प्राचीन रंगमंच पर हो गया था। भावपूर्ण अभिनयों मे पर्याप्त डक्षति हो चुकी थी। नाट्यशास्त्र के २६वे अध्याय मे इस का विस्तृत वर्णन है। पिचयों का रेचक से, सिह आदि पशुओं का गति-प्रचार से, भूत-पिशाच और राचसों का अंगहार से अभिनय किया जाता था। इस भावाभिनय का पूर्ण स्वरूप अभी भी दिच्या के कथकिल नृत्य मे वर्तमान है।

रंगमंच मे नटों के गति-प्रचार (मूबमेट), वस्तु-निवेदन (हिलीवरी), संभाषण (स्पीच) इत्यादि पर भी अधिक सूक्ष्मता से ध्यान दिया जाता था। और इन पर नाट्यशास्त्र मे अलग-अलग अध्याय ही लिखे गये हैं। रंगमंच पर जिस कथा का श्रवतरण किया जाता था, उस का विभाग भी समय के श्रनुसार श्रीर श्रभिनय की सुन्यवस्था का ध्यान रखते हुए किया जाता था।

> ज्ञात्वा दिवसास्तान्चग्गयाममुहुर्तंत्वचगोपेतान् । विभनेत सर्वमशेषम् पृथक् पृथक् कान्यमंकेषु ॥

प्रायः एक दिन का कार्य एक श्रंक मे पूरा हो जाना चाहिए श्रीर यदि न हो सके तो प्रवेशक श्रीर श्रंकावतार के द्वारा उस की पूर्ति होनी चाहिए। एक वर्ष से श्रिष्ठक का समय तो एक श्रंक में श्राना नहीं चाहिए। प्रवेशक, श्रंकावतार श्रीर श्रपटी चेप का प्रयोग श्राज कल की तरह हश्य या स्थान को प्रधानता दे कर नहीं किया जाता था; किंतु वे कथावस्तु के विभाजन स्वरूप ही होते थे। पाँच श्रंक के नाटक रंगमंच के श्रमुकूल इस लिए माने जाते थे कि उन में कथावस्तु की पाँचो संधियों का क्रम-विकास होता था। श्रीर कभी-कभी हीन-संधि नाटक भी रंगमंच पर श्रमिनीत होते थे, यद्यपि वे नियम विरुद्ध माने जाते थे। दूसरी, तीसरी, चौथी संधियों का श्रर्थात् विदु, पताका श्रीर प्रकरी का तो लोप हो सकता था, किंतु पहली श्रीर पाँचवीं संधि का श्रर्थात् बीज श्रीर कार्य का रहना श्रावश्यक माना गया है। श्रारंभ श्रीर फलयोग का प्रदर्शन रंगमंच पर श्रावश्यक माना गया है।

रंगमंच की वाध्य-वाधकता का जब हम विचार करते है तो इस के इतिहास से यह प्रकट होता है कि कान्यों के अनुसार प्राचीन रंगमंच विकसित हुए और रंगमंचों की नियमानुकूलता मानने के लिए काव्य वाधित नहीं हुए। अर्थात् रंगमंचों को ही काव्य के अनुसार अपना विस्तार करना पड़ा और यह प्रत्येक काल में माना जायगा कि काव्यों के अथवा नाटकों के लिए ही रंगमंच होते हैं। काव्यों की सुविधा जुटाना रंगमंच का काम है। क्योंकि रसानुभूति के अनंत प्रकार नियमवद्ध उपायों से नहीं प्रदिशित किये जा सकते और रंगमंच ने सुविधानुसार काव्यों के अनुकूल समय-समय पर अपना स्वरूप-परिवर्त्तन किया है।

सध्यकालीन भारत में जिस आतंक और अस्थिरता का साम्राज्य था, उस ने यहाँ की सर्व-साधारण प्राचीन रंगशालाओं को तोड़-फोड़ दिया। धर्माध आक्रमणों ने जब भारतीय रंगमंच के शिल्प का विनाश कर दिया तो देवालयों से संलग्न मंडपों में छोटे-मोटे अभिनय सर्व-साधारण के लिए सुलभ रह गये। उत्तरीय भारत में तो औरंगजेब के समय में हो साधारण संगीत का भी जनाजा निकाला जा चुका था। किंतु रंगमंच से विहीन कुछ अभिनय बच गये, जिन्हें हम पारसी स्टेजों के आने के पहले भी देखते रहे हैं। इन में मुख्यतः नौटंकी (नाटकी?) और भॉड़ ही थे। रामलीला और यात्राओं का भी नाम लिया जा सकता है। सार्व-जिनक रंगमंचों के विनष्ट हो जाने पर यह खुले मैदानों में तथा उत्सवों के अवसर पर खेले जाते थे। रामलीला और यात्रा तो देवता-विषयक अभिनय थे, किंतु नाटकी और भाँड़ों में शुद्ध

मानव-संबंधी अभिनय होते थे। मेरा निश्चित विचार है कि भाँड़ों की परिहास की अधिकता संस्कृत भाग मुकुन्दानंद और रससदन आदि की परंपरा में है, और नाटकी या नौटंकी प्राचीन राग-काव्य अथवा गीति-नाट्य की स्मृतियाँ हैं। रामलीला पाठ्य-काव्य रामायण के आधार पर वैसी ही होती है जैसे प्राचीन महाभारत और वाल्मीिक के पाठ्य-काव्यों के साथ अभिनय होता था। दिक्खन में अब भी कथकिल अभिनय उस प्रथा की सजीव किये है। प्रवृत्ति वही पुरानी है। परन्तु उत्तरीय भारत में वाह्य प्रभाव की अधिकता के कारण इन में परिवर्तन हो गया है और अभिनय की वह बात नहीं रही। हाँ, एक बात अवश्य इन लोगों ने की है और वह है चलते-फिरते रङ्गमंचों की या विमानों की रन्ना।

वर्तमान रङ्गमंच अन्य प्रभावों से अछूता न रह सका, क्योंकि विष्तव और आतंक के कारण प्राचीन विशेषताएँ नष्ट हो चुकी थीं। मुगल दरवारों में जो थोड़ी सी संगीत-पद्धति तानसेन की परम्परा में बच रही थी, उस में भी वाह्य प्रभाव का मिश्रण होने लगा था। अभिनयों में केवल भाण ही मुगल दरवार में स्वीकृत हुआ था; वह भी केवल मनोरंजन के लिए।

पारसी व्यवसायियों ने पहले-पहल नये रङ्गमंच की आयोजना की । भाषा मिश्रित थी—इंद्र-सभा, चित्रा-बकावली, चंद्रावली और हरिश्चंद्र आदि अभिनय होते थे, अनुकरण था रङ्गमंच में शेक्स-पीरियन स्टेज का । क्योंकि वहाँ भी विक्टोरियन युग की प्ररेणा ने रङ्गमंच मे विशेष परिवर्तन कर लिया था। १९वी शताव्दी के मध्य मे कीन की सहायता से अंग्रेजी रङ्गमंच में पुरावृत्त की खोजों के आधार पर, शेक्सपियर के नाटको के अभिनय की नई योजना हुई, और तभी हेनरी इविंग सहश चतुर नट मी आए। किन्तु साथ ही सूक्ष्म तथा गंभीर प्रभाव डालने वाली इन्सन की प्रेरणा भी पश्चिम में स्थान बना रही थी, जो नाटकीय यथार्थवाद का मूल है।

भारतीय रङ्गमंच पर इस पिछली धारा का प्रभाव पहले-पहल वंगाल पर हुआ। किंतु इन दोनों प्रभावों के बीच में दिल्ला में भारतीय रंगमंच निजी स्वरूप में अपना अस्तित्व रख सका। कथकलि वृत्य मंदिरों की विशाल संख्याओं मे मर नहीं गया था। भाषाभिनय अभी होते रहते थे। कदाचित संस्कृत नाटकों का अभिनय भी चल रहा था, बहुत द्वे-द्वे। आंध्र ने आचायों के हारा जिस धार्मिक संस्कृति का पुनरावर्तन किया था, उस के परिणाम में संस्कृत साहित्य का भी पुनरुद्वार और तत्संवंधी साहित्य और कला की भी पुनरावृत्ति हुई थी। संस्कृत के नाटकों का अभिनय भी उसी का फल था। दिन्ता में वे सव कलाएं सजीव थी; उन का उपयोग भी हो रहा था। हाँ, वाली और जावा इत्यादि के मंदिरों में इसी प्रकार के अभिनय अधिक सजीवता से सुरिचित थे। ३० वरस पहले जव काशी में पारसी रंगमंच की प्रवलता थी, तव भी में ने किसी दिन्ताणी नाटक-मंडली हारा संस्कृत मृच्छकटिक

का श्रभिनय देखा था। उस की भारतीय विशेषता श्रभी मुक्ते भूली नहीं है। कदाचित् उस का नाम 'ललित-कलादर्श-मंडली' था।

हश्यांतर और चित्रपटों की अधिकता के साथ ही पारसी स्टेज ने पश्चिमी ट्यूना का भी मिश्रण भारतीय संगीत में किया। उस के इस काम में बंगाल ने भी साथ दिया, कितु उतने, भदे ढंग से नहीं। वंगाल ने जितना पश्चिमी ढंग का मिश्रण किया वह सुरुचि से बहुत आगे नहीं बढ़ा। चित्रपटों में सरलता उस ने रक्खी। कितु पारसी स्टेज ने अपना भयानक ढंग बंद नहीं किया। पारसी स्टेज में दश्यों और परिस्थितियों के संकलन की प्रधानता है। वस्तु-विन्यास चाहे कितना ही शिथिल हो किंतु असुक परदे के पीछे वह दूसरा प्रभावोत्पादक परदा आना ही चाहिए। कुछ नहीं तो एक असंबद्ध फूहड़ भड़ैती से ही काम चल जायगा।

हिंदी के कुछ अकाल-पक्त अलोचक जिन का पारसी स्टेज से पिड नहीं छूटा है सोचते हैं स्टेज में यथार्थवाद । अभी वे इतने भी सहनशील नही कि फूहड़ परिहास के बदले—जिस से वह दर्शकों को उलमा लेता है—तीन-चार मिनट के लिए काला परदा खींच कर दरयांतर बना लेने का अवसर रंगमंच को दें। हिंदी का कोई अपना रंगमंच नहीं है। जब उस के पनपने का अवसर या तभी सस्ती भावुकता ले कर वर्तमान सिनेमा में बोलने वाले चित्रपटो का अध्युदय हो गया, और फलत: अभि-

नयो का रंगमंच नही-सा हो गया है। साहित्यिक सुरुचि पर सिनेमा ने ऐसा धावा वोल दिया है कि कुरुचि को नेतृत्व करने का संपूर्ण अवसर मिल गया है। उन पर भी पारसी स्टेज की गहरी छाप है। हाँ, पारसी स्टेज के आरंभिक विनय-सूत्रों मे एक यह भी था कि वे लोग प्राचीन इंग्लैंड के रंगमंचों की तरह स्त्रियों का सहयोग नहीं पसंद करते थे। १८वीं शताच्दी मे धीरे-धीरे खियाँ रंगमंच पर इंग्लैंड में आईं। कितु सिनेसा ने खियों को, रंगसंच पर अवाध अधिकार दिया। बालकों को स्ती-पात्र के अभिनय की अवांछनीय प्रणाली से छुटकारा मिला। कितु रंगमंचों की असफलता का प्रधान कारण है खियो का उन में श्रभाव ; विशेषतः हिदी रंगमंच के लिए । वहत से नाटक संह-लियों द्वारा इस लिए नहीं खेले जाते कि चन के पास स्त्री-पात्र नहीं हैं। रंगमंच की तो अकाल मृत्यु हिंदी में दिखाई पड़ रही है। कुछ मंडलियाँ कभी-कभी साल में एकाध बार, वार्षिकोत्सव मनाने के अवसर पर, कोई अभिनय कर लेती हैं। प्रकार होती है श्रालोचको की. हिंदी में नाटकों के श्रमात की। रंगमंच नहीं है, ऐसा सममने का कोई साहस नहीं करता। क्योंकि दोष-दर्शन सहज है। उस के लिए वैसा प्रयत्न करना कठिन है जैसा कीन ने किया था। युग के पीछे हम चलने का स्त्रॉग भर ते हैं, हिंदी में नाटकों का यथार्थवाद अभिनीत देखना चाहते हैं और यह नहीं देखते कि पश्चिम में अब भी प्राचीन नाटकों का फिर से सवाक-

चित्र बनाने के लिए प्रयत्न होता रहता है। ऐतिहासिक नाटकों के सवाक्-चित्र बनाने के लिए उन ऐतिहासिक व्यक्तियों की स्वरूपता के लिए टनों मेक-अप का मसाला एक-एक पात्र पर लग जाता है। युग की मिथ्या धारणा से अभिभूत नवीनतम की खोज में, इन्सनिज्म का भूत वास्तविकता का भ्रम दिखाता है। समय का दीर्घ अतिक्रमण कर के जैसा पश्चिम ने नाट्यकला में श्रपनी सब वस्तुओं को स्थान दिया है, वैसा क्रम-विकास कैसे किया जा सकता है यदि हम पश्चिम के आज को ही सब जगह खोजते रहेगे ? और यह भी विचारणीय है कि क्या हम लोगों का सोचने का, निरीच्या का दृष्टिकोया सत्य श्रौर वास्तविक है ? श्रवुकरण में फैशन की तरह बदलते रहना साहित्य में ठोस श्रपनी वस्तु का निमंत्रण नहीं करता। वर्तमान और प्रति च्या का वर्त-मान सदैव दृषित रहता है, भविष्य के सुंदर निर्माण के लिए। कलाओं का अकेले प्रतिनिधित्व करने वाले नाटक के लिए तो ऐसी 'जल्दबाजी' वहुत ही अवांछनीय है। यह रस की भावना से अस्पृष्ट व्यक्ति-वैचित्र्य की यथार्थवादिता ही का आकर्षण है, जो नाटक के संबंध में विचार करने वालों को उद्विग्न कर रहा है। प्रगतिशील विश्व है; किंतु अधिक उछलने में पद्स्वलन का भी भय है। साहित्य में युग की प्रेरणा भी श्रादरणीय है, कितु इतना ही अलं नहीं। जब हम यह समम लेते हैं कि कला को प्रगति-शील बनाए रखने के लिए हम को वर्तमान सभ्यता का-जो सर्वोत्तम है - अनुसरण करना चाहिए, तो हमारा दृष्टिकोण अमपूर्ण हो जाता है। अतीत और वर्तमान को देख कर भविष्य का निर्माण होता है। इसलिए हम को साहित्य मे एकांगी लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। जिस तरह हम स्वामाविक या प्राचीन शब्दों में लोकधर्मी अभिनय की आवश्यकता समभते हैं, ठीक उसी प्रकार से नाट्यधर्मी अभिनय की मी; देश, काल, पात्र के अनुसार रंगमंच में संगृहीत रहना चाहिए। पश्चिम ने भी अपना सब कुछ छोड़ कर नये को नहीं पाया है।

श्री भारतेंद्व ने रंगमंच की श्रव्यवस्थाश्रो को देख कर जिस हिदी रंगमंच की स्वतंत्र स्थापना की थी, उस में इन सब का समन्वय था। उस पर सत्य-हरिश्चंद्र, मुद्राराच्चस, नीलदेवी, चंद्रावली, भारत-दुर्दशा, प्रेमयोगिनी सब का सहयोग था। हिदी रंगमंच की इस स्वतंत्र चेतनता को सजीव रख कर रंगमंच की रच्चा करनी चाहिए। केवल नई पश्चिमी प्रेरणाएँ हमारी पथ-प्रदर्शिका न वन जाएँ। हाँ, उन सब साधनों से जो वर्तमान विज्ञान द्वारा उपलब्ध हैं, हम को वंचित भी न होना चाहिए।

आलोचकों का कहना है कि "वर्तमान युग की रंगमंच की प्रवृत्ति के अनुसार भाषा सरल हो और वास्तविकता भी हो।" वास्तविकता का प्रच्छन्न अर्थ इच्सेनिज्म के आधार पर कुछ और भी है। वे छिप कर कहते हैं, हम को अपराधियों से घृगा नहीं, सहानुभूति रखनी चाहिए। इस का उपयोग चरित्र-चित्रगा

में व्यक्ति-वैचित्रय के समर्थन में भी किया जाता है। रंगमंच पर ऐसे वस्तु-विन्यास समस्या बन कर रह जायँगे। प्रभाव का श्रसंबद्ध स्पष्टीकरण भाषा की क्लिष्टता से भी भयानक है। रेडियो ड्रामा के संवाद भी लिखे जाने लगे हैं, जिन में दृश्यों का संपूर्ण लोप है। दृश्य वस्तु श्रव्य बन कर संवाद में श्राती है। किंतु साहित्य में एक प्रकार के एकांकी नाटक भी लिखने का प्रयास हो रहा है। वे यही समम्म कर तो लिखे जाते हैं कि उन का श्रामन् नय सुगम है। किंतु उन का श्रामनय होता कहाँ है ? यह पाठ्य छोटी कहानियों का ही प्रतिकृप नाट्य है। दृश्यों की योजना साधारण होने पर भी खिड़की के टूटे हुए काँच, फटा परदा श्रीर कमरे के कोने में मकड़ी का जाला दृश्यों में प्रमुख होते हैं— वास्तविकता के समर्थन में!

भाषा की सरलता की पुकार भी कुछ ऐसी ही है। ऐसे दर्शकों और सामाजिकों का समाव नहीं किन्तु प्रचुरता है, जो पारसी स्टेज पर गाई गई गजलों के शब्दार्थों से अपिरिचित रहने पर तीन बार तालियाँ पीटते हैं। क्या हम नहीं देखते कि बिना भाषा के अबोल-चित्रपटों के अभिनय में भाव सहज ही समम में आते हैं और कथकिल के भावाभिनय भी शब्दों की व्याख्या ही हैं? अभिनय तो सुरुचिपूर्ण शब्दों को सममाने का काम रंगमंच से अच्छी तरह करता है। एक मत यह भी है कि भाषा स्वाभाविकता के अनुसार पात्रों की अपनी होनी चाहिए और इस तरह

कुछ देहाती पात्रों से उन की अपनी भाषा का प्रणेग कराया जाता है। मध्यकालीन भारत में जिस प्राकृत का संस्कृत से सम्मेलन रंगमंच पर कराया गया था वह बहुत कुछ परिमार्जित और कृत्रिम-सी थी। सीता इत्यादि भी संस्कृत वोलने में असमर्थ सममी जाती थीं! वर्तमान युग की भाषा-संबंधी प्रेरणा भी कुछ-कुछ वैसी ही है। किंतु आज यदि कोई मुगल-कालीन नाटक में लखनवी उर्दू मुगलों से बुलवाता है तो वह भी स्वाभाविक या वास्तविक नहीं है। फिर राजपूतों की राजस्थानी भाषा भी आनी चाहिए। यदि अन्य असभ्य पात्र हैं तो उन की जंगली भाषा भी रहनी चाहिए। और इतने पर भी क्या वह नाटक हिंदी का ही रह जायगा ? यह विपत्ति कदाचित् हिंदी नाटकों के लिए ही है।

में तो कहूँगा कि सरल जा और क्षिष्टता पात्रों के भावों और विचारों के अनुसार भाषा में होगो ही और पात्रों के भावों और विचारों के ही आधार पर भाषा का प्रयोग नाटकों में होना चाहिए। किंतु इस के लिए भाषा की एकतंत्रता नष्ट कर के कई तरह की खिचड़ी भाषाओं का प्रयोग हिदी नाटकों के लिए ठीक नहीं। पात्रों की संस्कृति के अनुसार उन के भावों और विचारों में तारतम्य होना भाषाओं के परिवर्तन से अधिक उपयुक्त होगा। देश और काल के अनुसार भी सांस्कृतिक दृष्टि से भाषा मे पूर्ण अभिन्यक्ति होनी चाहिए।

रंगमंच के संबंध में यह मारी श्रम है कि नाटक रंगमंच के

लिए लिखे जायें। प्रयत्न तो यह होना चाहिए कि नाटक के लिए रंगमंच हों, जो व्यावहारिक है। हाँ, रंगमंच पर मुशिचित और कुशल अभिनेता तथा मर्मझ सूत्रधार के सहयोग की आवश्यकता है। देश-काल की प्रवृत्तियों का समुचित अध्ययन भी आवश्यक है। फिर तो पात्र रंगमंच पर अपना कार्य मुचार रूप से कर सकेंगे। इन सब के सहयोग से ही हिंदी रंगमंच का अभ्युत्थान संभव है।

## त्रारम्भिक पाठच काव्य

नाट्य से अतिरिक्त जो काव्य है उसे रीति प्रन्थों में श्रव्य कहते हैं। कारण कि प्राचीन काल में ये सब सुने या सुनाये जाते थे, इसलिए श्रुति, अनुश्रुति इत्यादि शब्द धर्म-प्रन्थों के लिए भी व्यवहृत थे। किन्तु आज कल तो छपाई की सुविधा के कारण उन्हे पाठ्य कहना अधिक सुसंगत होगा। वर्णनात्मक होने के कारण वे काव्य जो अभिनय के योग्य नहीं, पाठ्य ही है।

प्लेटो के अनुसार काव्य वर्णनात्मक और अभिनयात्मक दोनों ही है। जहाँ कि स्वयं अपने शब्दों में वर्णन करता है वहां वर्ण-नात्मक और जहाँ कथोपकथन उपन्यस्त करता है, वहां अभिनयात्मक। ठोक इसी तरह का एक और पश्चिमी सिद्धान्त है, जो कहता है कि नाटक संगोतात्मक महाकाव्य है। परन्तु पाठ्य विभेद नाट्य काव्य के भीतर तो वर्तमान रहता है; हाँ नाट्य भेद का वर्णनात्मक में अभाव है। पाठ्य में एक द्रष्टा की वस्तु की वाह्यवर्णना की प्रधानता है; यद्यपि वह भी अनुभूति से संबद्ध ही है। यह कहा जा सकता है कि यह परोच्च अनुभूति है, नाट्य की तरह अपरोच्च अनुभूति नहीं। जहाँ कि अपरोच्च अनुभूतिमय (Subjective) हो जाता है, वहां यह वर्णनात्मक अनुभूति रस की केटि तक पहुँच जाती है। यह आत्मा की अनुभूति रस की केटि तक पहुँच जाती है। यह आत्मा की अनुभूति

विशुद्ध रूप में 'अहम्' को अभिन्यिक का कारण बन जाती है। साधारणतः सिद्धान्त में यह रहस्यवाद का ही अंश है।

इसी तरह वाह्य वर्णनात्मक अर्थात् 'इदं' का परामर्श मी आत्मा के विस्तार की ही आलोचना और अनुभूति है, जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को सममने की क्रिया है, 'इदं' को 'श्रहम्' के समीप लाने का उपाय है। वर्णनों से भरे हुए महाकाव्य में जीवन और उस के विस्तारों का प्रभावशाली वर्णन आता है। उस के सुख-दु:ख, हर्ष-क्रोध, राग-द्रेष का वैचित्र्यपूर्ण आलेख्य मिलता है। जब हम देखते हैं कि वेद और वास्मीकि दोनों ही आरंभ में गाये गये हैं, तब यह धारणा हो जाती है कि वे

आरंभ में बड़े-बड़े प्रभावशाली कमों का वर्णन कियों ने अपनी रचना में किया। मानव के हर्ष-शोक की गाथाएँ गायी गर्यी। कही उन्हें महत्ता की ओर शेरित करने के लिए, कहीं अपनी दुःख की, अभाव की गाथा गा कर जी हलका करने के लिए। वैदिक से ले कर लौकिक तक ऐसे अन्य-कान्यों का आधार होता था इतिहास। जहाँ नाट्य में आभ्यन्तर की प्रधानता होती है वहाँ अन्य में वाह्य वर्णन की ही मुख्यता अपेक्तित है। वह बुद्धिशद से अधिक सम्पर्क रखने वाली वस्तु बनती है। क्योंकि आनन्द से अधिक उस में दुःखातुमूित की न्यापकता होती है। और वह सुनाया जाता था, जनवर्ग को अधिकाधिक कष्टसहिष्णु,

जीवन संघर्ष में पटु तथा दुःख के प्रभाव से परिचित होने के लिए। नाटकों की तरह उस में रसात्मक अनुमूति, आनन्द का साधारणीकरण न था। घटनात्मक विवेचनाओं की प्रभाव-शालिनी परम्परा में उत्थान और पतन की कड़ियाँ जोड़ कर महाकाव्यों की सृष्टि हुई थी, विवेकवाद को पुष्ट करने के लिए।

ये वर्णनाएँ दोनों तरह की प्रचलित थी। काल्पनिक ऋर्यात आद्रीवादी, वन्तुस्थिति अर्थात् यथार्थवादी । पहले ढंग के लेखकों ने जोवन को कल्पनामय आदशों से पूर्ण करने का प्रयत्न किया। समुद्र पाटना, स्वर्ग विजय करना, यहाँ तक कि असफल होने पर शीतल मृत्य से आलिंगन करने के लिए महाप्रस्थान करना, इन के वर्णन के विषय वन गये। इन लोगों ने काव्य न्याय की प्रतिष्ठा के साथ काल्पनिक अपराधों की भी सृष्टि की, केवल आदर्श को उञ्ज्वल, विवेक वुद्धि को महत्वपूर्ण वनाने के लिए। भारतीय साहित्य में रामायण तथा उस के ऋतुयायी बहुत से काव्य प्रायः श्रादर्श श्रीर चारित्र्य के श्राधार पर अथित हुए हैं। सब जगह कोन्वित्मन् साप्रतं लोके गुणवान् कथ वीर्यवान्, धर्मज्ञथ कृतज्ञथ की पुकार है। चारित्र्य की प्रधानता उस की विजय से अंकित की जाती है। रामायण काल का शोक श्लोक में जिस तरह परिखत हो गया, वह तो विदित ही है। परन्तु चरित्र में आदर्श की करपना पराकाष्टा तक पहुँच गयी है।

महाभारत में भी करुण रस की कमी नहीं है; परन्तु वह

आदर्शवादी न हो कर यथार्थवादी सा हो गया है। और तब उस में व्यक्ति वैचित्र्य का भी पूरा समावेश हो गया है। उस के भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, युधिष्ठिर अपनी चरित्रगत विशिष्टता मे ही महान है। आदर्श का पता नहीं; परन्तु ये महती आत्माये मानो निन्दनीय सामाजिकता की मूमि पर उत्पन्न हो कर भी पुरुषार्थ के बल पर दैव, भाग्य, विधानों और रुढ़ियों का तिरस्कार करते हैं। वीर कर्ण कहता है—

स्तो वा स्तपुत्रो वा यो वा को वा भवाम्यहम् दैवायत्तंकुलेजन्म ममायतं हि पौरुषम्।

उस के बाद आता है पौराणिक प्राचीन गाथाओं का साम्प्र-दायिक उपयोगिता के आधार पर संग्रह । चारो ओर से मिला कर देखने पर यह भी बुद्धिवाद का, मनुष्य की स्व-निर्भरता का, उस के गर्व का प्रदर्शन ही रह जाता है।

मानव के सुख-दु:ख की गाथायें गायी गयीं। उन का केन्द्र होता था धीरोदात्त विख्यात लोकविश्रुत नायक। महाकाव्यों में महत्ता की अत्यन्त आवश्यकता है। महत्ता ही महाकाव्य का आग्र है।

नाटक में, जिस में कि आनन्द पथ का, साधारणीकरण का सिद्धान्त था, लघुतम के लिए मी स्थान था। प्रकरण इत्यादि में जन साधारण का अवतरण किया जा सकता था। परन्तु विवेक-परम्परा के महाकाव्यों में महानों की ही चर्चा आवश्यक थी।

लौकिक संस्कृत का यह पौराणिक या आरम्भिक काल पूर्ण कर से पश्चिम के क्वासिक का समकत्त था। भारत में इस के बहुत दिनों के बाद छोटे-छोटे महाकाव्यों की सृष्टि हुई। इसे हम तुलना की दृष्टि से भारतीय साहित्य का रोमान्टिक। काल कह सकते हैं, जिस में गुप्त और शुक्त काल के सम्राटों की छन्नछाया में, जब बाहरी आक्रमण से जाति हीनवीर्य हो रही थी, अतीत को देखने की लालसा और बल महण करने की पिपासा जगने पर पूर्व काल के अतीत से प्रेम—भारत की यथार्थवाद वाली धारा में कथा-सित्सागर और दशकुमारचरित का विकास—विरह गीत—महायुद्धों के वर्णन संकलित हुए। कालिदास, अश्वयोष, दिख, अवभृति और भारवि का काव्य-काल इसी तरह का है।

हिन्दी में संकलनात्मक महाकाव्यों का आरम्भ भी युगवाणी के अनुसार वीर गाथा से आरम्भ होता है। रासों और आल्हा, ये दोनों ही पौराणिक काव्य के ढंग के महाभारत की परम्परा में हैं। वाल्मीिक का अवतार तो पीछे हुआ, रामायण की विभूति तो तुलसी के दलों में छिपी थी। यद्यपि रहस्यवादी संत आत्म अनुभूति के गीत गाते ही रहे, फिर भी बुद्धिवाद की साहित्यिक धारा राष्ट्र संबन्धिनी कविताओं, धार्मिक सम्प्रदायों के प्रतीकों को विकसित करने में लगी रही। छुझ संत लोग वीच-वीच में अपने आनन्द-मार्ग का जय-घोष सुना देते थे। हजारों वरस तक हिन्दीं में बुद्धिवाद की ही तूनी वोलती रही, चाहे पश्चिमी बुद्धिवाद के

त्रमुयायी उसे भारतीय पतन काल की मृखंता ही समक कर श्रपने को सुखी बना लें। बाहरी श्राक्रमणों से भयभीत, श्रपने श्रानन्द को भूली हुई जनता साहित्य के श्रानन्द की साधना कहाँ से कर पाती ? सार्वजनिक उत्सव प्रमोद बन्द थे। नाट्य-शालायें उजड़ चुकी थीं। मौखिक कहा-सुनी मन्दिरों के कीर्तनों श्रीर छोटे-मोटे साम्प्रदायिक व्याख्यानों के उपयोगी पद्यों का सृजन हो रहा था। भिन्नता बतानेवाली बुद्धि साहित्य के निर्माण में, सम्प्रदायों का अवलम्ब ले कर, द्वैत प्रथा की ही व्यंजना करने में लगी रही। हाँ प्रेम, विरह-समर्पण के लिए पिछले काल के संस्कृत रीति-प्रनथों के श्राधार पर वात्सलय श्रादि नये रसों की काव्य-गत ऋधूरी सृष्टि भी हो चली थी। यही अव्य या पाठ्य-काव्यों की सम्पत्ति थी । नाट्यशास्त्र में उपयोगी पाठ्य का निमर्श किया गया था। यह काव्यगत पाठ्य ही का साहित्यिक विस्तार है, जिस में रस, भाव, छन्द, श्रतंकार, नाथिकाभेद, गुण-प्रति श्रौर प्रवृत्तियों का समावेश है। जिन को ले कर अव्य काव्य का विस्तार किया गया है, वे दस अङ्ग नाट्याश्रयभूत हैं। अलंकार के मूल चार हैं, उपमा, रूपक, दीपक और यमक । इन्हीं आर-म्मिक अलङ्कारों को ले कर आलङ्कारिकों ने सैकड़ो अलङ्कार बनाये। कान्य गुण समता, समाधि, त्रोज, माधुर्य त्रादि की भी **उद्गावना इन्ही लोगों ने की थी। नायिकायें जिन से पिछले काल** का साहित्य भरा पड़ा है, नाटकोपयोगी वस्त हैं। वृत्तियाँ कैशिकी,

भारती त्रादि भी नाट्यानुकूल भाषा-शैली के विश्लेषण हैं। और भो सूक्ष्म, देश सम्बन्धी भारत की मानवीय प्रवृत्तियों का आवन्ती, दान्तिणात्या, पाश्वाली और मागधी की भी नाट्यों में आवश्यकता वतायी गयी है। इस तरह प्राचीन नाट्य साहित्य में उन सब साहित्य अंगों का मूल है, जिन के आधार पर आलंका-रिक साहित्य की आलोचना विस्तार करती है।

प्राचीन अद्वैत भावापन्न नाट्य-रसों को भी अपने अनुकूल वनाने का प्रयत्न इसी काल में हुआ। जीवन की एकांगी दृष्टि अधिक सचेष्ट थी। संतों को साहित्य में स्थान नहीं मिला। वे लाल बुमक्कड़ समाज के लिए अनुपयोगी सिद्ध हुए। नाचने, गाने, वजानेवाले, नटो, जुशीलवों से उन का रस झीन कर भाँड़ों और मुक्तक के कित्रयों ने विवेकवाद की विजय का डंका वजाया। कबीर ने कुछ रहस्यवाद का लोकोपयोगी अनुकरण आरंभ किया था कि विवेक हुंकार कर उठा।

महाकवि तुलसीदास ने आदर्श, विवेक और अधिकारी-भेद के आधार पर युगवाणी रामायण की रचना की। उन का प्रश्न और उत्तर एक संदेश के रूप में हुआ—

> श्रस प्रमु श्रकृत हृदय श्रविकारी। सकत जीव जग दीन दुवारी॥

कहना न होगा कि दुःखों की श्रतुभूति से, बुद्धिवाद ने एक श्राणकारी महान् शक्ति का अवतरण किया। सब के हृद्यों में उस का श्रस्तित्व स्वीकार किया गया। परन्तु परिणाम वही हुश्रा जो होना चाहिए।

कभी-कभी राम के ही दो भेद बना कर द्वन्द्व खड़ा कर दिया जाता। कबीर के निर्मुण राम के विरुद्ध साकार, सिकय और समर्थ राम की अवतारणा तुलसीदास ने की। हाँ, मर्यादा की सीमा राम और लीलापुरुषोत्तम कृष्ण का भी सङ्घर्ष कम न रहा। ये दार्शनिक प्रतीक विवेकवाद ही थे, यद्यपि कृष्ण में प्रेम और आनन्द की मात्रा भी मिली थी।

बीच-बीच में जो उलमनें श्रानन्द श्रौर विवेक की साहित्य वाली घारा में पड़ीं, उन का कमोल्लेख न कर के मैं यही कहना चाहता हूँ कि यह काव्य-धारा 'मानव में राम है—या लोकातीत परमशक्ति हैं' इसी के विवेचन में लगी रही। मानव ईश्वर से भिन्न नहीं है, यह बोध, यह रसानुमृति विवृत नहीं हो सकी।

किसी सीमा तक राधा और कृष्ण की स्थापना में स्वातमानन्द का ही विज्ञापन, द्वेत दार्शनिकता के कारण, परोच्च अनुभूति के रूप में होता रहा। श्रीकृष्ण में नर्तक भाव का भी समावेश था, मधुरता के साथ। प्रेम की पुट में तल्लीनता ही द्वेतदर्शन की सीमा बनी। भारत के कृष्ण में, अट्ठारह अच्चोहिणी के विनाश दृश्य के सूत्रधार होने की भी चमता थी, नर्तक होने की रसात्मकता भी थी। वैदिक इन्द्र की पूजा बन्द कर के इन्द्र के आत्मवाद को पुनः प्रति-िष्ठत करने का प्रयत्न श्रीकृष्ण ने किया था; किन्तु कृष्ण के आत्म- वाद पर बुद्धिवाद का इतना रंग चढ़ाया गया कि आत्मवाद तो गौण हो गया, पूजा होने लगी श्रीकृष्ण की। फिर विवेकवाद की साहित्यिक धारा को उन में पूर्ण आलम्बन मिला। उन्हीं के आधार पर अपनी सारी भावनाओं को कुछ-कुछ रहस्यात्मक रूप से व्यक्त करने का अवसर मिला। मीरा और सूर, देन और नन्ददास इसी विभूति से साहित्य को पूर्ण बनाते रहे। रस की प्रचुरता यद्यपि थी, क्योंकि भारतीय रीति श्रन्थों ने उन्हें श्रव्य में भी बहुत पहले ही प्रयुक्त कर लिया था, फिर भी नाट्य रसों का साधारणीकरण उन में नहीं रहा।

एक बात इस श्रव्य काव्य के सम्बन्ध में श्रीर भी कही जा सकती है। श्रवध में कवीर के समन्वयकारक, हिन्दू-मुसलमानों के मुधारक निर्गुण राम श्रीर तुलसीदास के पौराणिक राम के धार्मिक बुद्धिवाद का विरोध, भाषा श्रीर प्रान्त दोनो साधनों के साथ, त्रजभाषा में हुआ। कृष्ण में प्रेम, विरह श्रीर समर्पण वाले सिद्धान्त का प्रचार कर के भागवत के श्रनुयायी श्री वल्लभस्वामी श्रीर चैतन्य ने उत्तरीय भारत में इसी कारण अधिक सफलता प्राप्त की कि उन की धार्मिकता में मानवीय वासनाओं का उद्देख उपास्य के श्राधार पर होने लगा था। फलतः कविता का वह प्रवाह व्यापक हो उठा। सुधारवादो शुद्ध धार्मिक ही वने रहे। रामायण का धर्मप्रन्थ की तरह पाठ होने लगा; परन्तु साहित्य दृष्टि से जन-साधारण ने कृष्णचरित्र को ही प्रधानता ही।

समय-समय पर आवरण में पड़ी हुई मानवता अपना प्रदर्शन करती ही है। मनुष्य अपने सुख-दुःख का उछेख चाहता है। वर्त्तमान खड़ी बोली उसी आत्मानुमृति को, युग की आवश्यकता के अनुसार, वह राष्ट्रीयता की हो या वेदना की—सीधे-सीधे कहने में लगी। कहना न होगा कि सीतल इत्यादि ने खड़ी बोली की नींव पहले से रख दी थी। सहचरी शरण कहीं कहीं कबीर और श्री हरिश्चन्द्र ने भी इस को अपनाया था।

हिन्दी के इस पाठ्य या अव्य काव्य में ठीक वहीं अव्यवस्था है जैसी हमारे सामाजिक जीवन में विगत कई सौ वर्षों से होती रही है। रसात्मकता नहीं, किन्तु रसाभास ही होता रहा। यद्यपि भक्ति को भी इन्हीं लोगों ने मुख्य रस बना लिया था, किन्तु उस में व्याज से वासना की बात कहने के कारण वह दृढ़ प्रभाव जमाने में असमर्थ थी। चिण्कि भावावेश हो सकता था। जगत और अन्तरात्मा की अभिन्नता की विवृति उस में नहीं मिलेगी। एक तरह से हिन्दी काव्यों का यह युग सिन्दग्ध और अनिश्चित सा है। इस में न तो पौराणिक काल की महत्ता है और न है काव्य काल का सौन्दर्थ। चेतना राष्ट्रीय पतन के कारण अव्यवस्थित थी। धमें की आड़ मे नये-तये आदशों की सृष्टि, भय से त्राण पाने की दुराशा ने इस युग के साहित्य में, अवध वाली धारा में मिथ्या आदर्शवाद और जज की धारा में मिथ्या रहस्यवाद का सृजन किया है। मिध्या त्रादरीवाद का उदाहरण — जानते न अधम उधारन तिहारी नाम, और की न जानें पाप हम तो न करते !

मिध्या रहस्यवाद्—
ताहि श्रहीर की झोहरियाँ झिंछ्या भर झांछ पै नाच नचावत ।
इन का प्रभाव इतना वढ़ा कि शुद्ध आदर्शवादी महाकवि
तुलसीदास का रामायण काव्य न हो कर धर्म ग्रन्थ बन गया।
सचे रहस्यवादी पुरानी चाल को छोटी-छोटो मण्डलियों में लावनी
गाने और चंग खड़काने लगे।

## यथार्थवाद स्रीर छायावाद

हिन्दी के वर्तमान युग की दो प्रधान प्रवृत्तियाँ हैं जिन्हें यथार्थवाद और छायावाद कहते हैं। साहित्य के पुनरुद्धार काल में श्री हरिश्चन्द्र ने प्राचीन नाट्य रसानुभूति का महत्व फिर से प्रतिष्ठित किया और साहित्य की भाव-धारा को वेदना तथा आनन्द में नये ढंग से प्रयुक्त किया। नाटकों में "चन्द्रावली" में प्रेम रहस्य की उड्वल नीलमणि वाली रस परम्परा स्पष्ट थी और साथ ही "सत्य हरिश्चन्द्र" में प्राचीन फल योग की आनन्दमयी पूर्णता थी, किन्तु "नील देवी" और "भारत दुर्दशा" इत्यादि में राष्ट्रीय अभावमयी वेदना भी अभिन्यक्त हुई।

श्री हरिश्चन्द्र ने राष्ट्रीय वेदना के साथ ही जीवन के यथार्थ रूप का भी चित्रण आरम्भ किया था। "प्रेम योगिनी" हिन्दी मे इस उंग का पहला प्रयास है और देखी तुमरी कासी वाली किवता को भी मैं इसी श्रेणी का समक्तता हूँ। प्रतीक विधान चाहे दुर्वल रहा हो, परन्तु जीवन की अभिन्यक्ति का प्रयक्त हिन्दी में उसी समय प्रारम्भ हुआ था। वेदना और यथार्थवाद का स्वरूप धीरे-धीरे स्पष्ट होने लगा। अन्यवस्थावाले युग में देव-न्याज से मान-वीय माव का वर्णन करने की जो परम्परा थी, उस से भिन्न सीधे-सीधे मनुष्य के अभाव और उस की परिस्थित का चित्रण भी हिन्दी में उसी समय आरम्भ हुआ। यधिका कन्हाई सुनिरन को

बहानो है वाला सिद्धान्त कुछ निर्वेल हो चला। इसी का फल हैं कि पिछले काल में सुधारक कृष्ण, राधा तथा रामचन्द्र का चित्रण वर्तमान युग के अनुकूल हुआ। यद्यपि हिन्दी में पौरा-णिक युग की भी पुनरावृत्ति हुई और साहित्य की समृद्धि के लिए उत्सुक लेखकों ने नवीन आदशों से भी उसे सजाना आरम्भ किया, किन्तु श्री हरिश्चन्द्र का आरम्भ किया हुआ यथार्थवाद भी पछवित होता रहा।

यथार्थवाद की विशेषताओं में प्रधान है लघुता की ओर साहित्यक दृष्टिपात। उस में स्त्रभावतः दुःख की प्रधानता और वेदना की अनुमूति आवश्यक है। लघुता से मेरा तात्पर्य है साहित्य के माने हुए सिद्धान्त के अनुसार महत्ता के काल्पनिक चित्रण से अतिरिक्त व्यक्तिगत जीवन के दुःख और अभावों का वास्तविक उल्लेख। भारत के तहणा आर्य्य संघ में सांस्कृतिक नवीनता का आन्दोलन करने वाला दल उपस्थित हो गया था। वह पौराणिक युग के पुरुषों के चरित्र को अपनी प्राचीन महत्ता का अदर्शन मात्र सममने लगा। दैनी शक्ति से तथा महत्व से हट कर अपनी क्षुद्रता तथा मानवता में विश्वास होना, संकीर्ण संस्कारों के प्रति द्वेष होना स्त्रमाविक था। इस हिन के प्रत्यावर्तन को श्री हिरिश्चन्द्र की युगवाणी में प्रकट होने का अवसर मिला। इस का सूत्रपात उसी दिन हुआ जब गवर्नमेग्रट से प्रेरित राजा शिवप्रसाद ने सरकारी ढंग की माषा का समर्थन किया और भारतेन्द्रजी को

उन का विरोध करना पड़ा। उन्हीं दिनों हिन्दी और वङ्गला के दो महाकवियों में परिचय भी हुआ। श्री हरिश्चन्द्र और श्री हेमचन्द्र ने हिन्दी और वँगला में आदान-प्रदान किया। हेमचन्द्र ने वहुत सी हिन्दी की प्राचीन कविताओं का अनुवाद किया और हरिश्चन्द्र ने "विद्या सुन्दर" आदि का अनुवाद किया।

जाति में जो धार्मिक और साम्प्रदायिक परिवर्तनों के स्तर श्रावरण स्वरूप वन जाते है, उन्हे हटा कर श्रपनी प्राचीन वास्त-विकता को खोजने की चेष्टा भी साहित्य में तथ्यवाद की सहायता करती है। फलतः त्रारम्भिक साहसपूर्ण त्रौर विचित्रता से भरी आख्यायिकाओं के स्थान पर-जिन की घटनाएं राजकुमारों से ही सम्बद्ध होती थी-मनुष्य के वास्तविक जीवन का साधारण चित्रण आरम्भ होता है। भारत के लिए उस समय दोनो ही वास्तविक थे—यहाँ के दरिद्र जनसाधारण और महाशक्तिशाली नरपति । किन्तु जनसाधारण श्रौर उन की लघुता के वास्तविक होने का एक रहस्य है। भारतीय नरेशों की उपस्थिति भारत के साम्राज्य को वचा नहीं सकी । फलतः उन की वास्तविक सत्ता मे श्रविश्वास होना सकारण था। धार्मिक प्रवचनो ने पतन मे और विवेकदम्भपूर्ण आडम्बरो ने अपराधो में कोई रुकावट नहीं डाली। तव राजसत्ता कृत्रिम और धार्मिक महत्व व्यर्थ हो गया श्रौर साधारण मनुष्य जिसे पहले लोग श्रिकचन सममते थे वही श्चद्रता मे महान् विखलाई पड़ने लगा । उस व्यापक दुःख संवलित सानवता को स्पर्श करने वाला साहित्य यथार्थवादी बन जाता है । इस यथार्थवादिता मे अभाव, पतन और वेदना के अंश प्रचुरता से होते हैं।

श्रारम्भ मे जिस श्राघार पर साहित्यिक न्याय की स्थापना होती है-जिस में राम की तरह आचरण करने के लिए कहा जाता है, रावण की तरह नहीं — उस में रावण की पराजय निश्चित है। साहित्य में ऐसे प्रतिद्वंद्वी पात्र का पतन त्रादर्शवाद के स्तम्भ में किया जाता है, परन्तु यथार्थवादियों के यहाँ कदाचित् यह भी माना जाता है कि मनुष्य में दुर्बलताएँ होती ही हैं। श्रीर वास्तविक चित्रों में पतन का भी उल्लेख आवश्यक है। और फिर पतन के मुख्य कारण क्षुद्रता और निन्द्नीयता भी - जो सामा-जिक रुद्यों के द्वारा निर्धारित रहती हैं — अपनी सत्ता बना कर दूसरे रूप मे अवतरित होती हैं। वास्तव में कर्म, जिन के सम्बन्ध में देश, काल और पात्र के अनुसार यह कहा जा सकता है कि वे सम्पूर्ण रूप से न तो भले हैं और न बुरे हैं, कभी समाज के द्वारा प्रहरा किये जाते हैं कभी त्याज्य होते हैं। दुरुपयोग से मानवता के प्रतिकूल होने पर ऋपराध कहे जाने वाले कर्मों से जिस युग के लेखक सममौता कराने का प्रयत्न करते है, वे ऐसे कमों के प्रति सहातुभूति प्रगट करते हैं। व्यक्ति की दुर्बलता के कारण की खोज में व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक अवस्था और सामाजिक रुढ़ियों को पकड़ा जाता है। और इस विषमता को ढॅढने पर वेदना ही प्रमुख हो कर सामने आती है। साहित्यिक न्याय की व्यावहारिकता में वह सन्दिग्ध होता है। तथ्यवादी पतन और स्वलन का भी मृल्य जानता है। और वह मृल्य है, स्नो नारो है और पुरुष नर है; इन का परस्पर केवल यही सम्बन्ध है।

वेदना से प्रेरित हो कर जन साधारण के अभाव और उन की वास्तविक स्थिति तक पहुँचने का प्रयत्न यथार्थवादी साहित्य करता है। इस दशा में प्रायः सिद्धान्त वन जाता है कि हमारे द्वःख श्रीर कृष्टों के कारण प्रचलित नियम श्रीर प्राचीन सामाजिक रुदियाँ हैं। फिर तो अपराधों के मनावैज्ञानिक विवेचन के द्वारा यह भी सिद्ध करने का प्रयत्न होता है कि वे सब समाज के कृत्रिम पाप हैं। अपराधियों के प्रति सहातुम्रति उत्पन्न कर सामाजिक परिवर्तन के सुधार का आरम्भ साहित्य में होने लगता है। इस प्रेरणा में आत्मिनरीचण और ग्रुद्धि का प्रयत्न होने पर भी व्यक्ति के पीडन, कष्ट और अपराधों से समाज को परिचित कराने का प्रयत्न भी होता है ऋौर यह सब व्यक्ति वैचित्रय से प्रभावित हो कर पल्लवित होता है। ख़ियों के सम्बन्ध में नारीत्व की दृष्टि ही प्रमुख हो कर, मातृत्व से उत्पन्न हुए सव सम्बन्धों का तुच्छ कर देती है। वर्तमान युग की ऐसी प्रवृत्ति है। जब मानसिक विश्लेषरा के इस नग्न रूप में मनुष्यता पहुँच जाती है तव उन्हीं सामाजिक बन्धनों की बाधा घातक समम पड़ती है और इन बन्धनों की क्वत्रिम और श्रवास्तविक माना जाने लगता है। यथार्थवाद श्चुद्रों का हो नहीं अपितु महानों का भी है। वस्तुतः यथार्थवाद का मूल भाव है वेदना । जब सामृहिक चेतना छिन्न-भिन्न हो कर पीड़ित होने लगती है तब वेदना की विवृति आवश्यक हो जाती है। कुछ लोग कहते है साहित्यकार के। आदर्शनादी होना ही चाहिए और .सिद्धान्त से ही त्रादरीवादी धार्मिक प्रवचनकर्ता बन जाता है। वह समाज के। कैसा होना चाहिए यही आदेश करता है। और यथार्थ-वादी सिद्धान्त से ही इतिहासकार से अधिक कुछ नहीं उहरता। क्योंकि यथार्थवाद इतिहास की सम्पत्ति है। वह चित्रित करता है कि समाज कैसा है या था। किन्तु साहित्यकार न तो इतिहास-कर्ता है और न धर्मशाख-प्रखेता। इन दोनों के कर्तव्य स्वतंत्र है। साहित्य इन दोनों की कमी की पूरा करने का काम करता है। साहित्य समाज की वास्तविक स्थिति क्या है इस की दिखाते हुए भी उस मे त्रादर्शवाद का सामश्तस्य स्थिर करता है। दु:ख दग्ध जगत और त्रानन्दपूर्ण स्वर्ग का एकीकरण साहित्य है। इसीलिए असत्य अघटित घटना पर कल्पना की वागी महत्पूर्ण स्थान देती है, जो निजी सौन्दर्ध्य के कारण सत्य पद पर प्रतिष्ठित होती है। उस में विश्वमंगल की भावना त्रोतप्रोत रहती है।

सांस्कृतिक केन्द्रों में जिस विकास का आभास दिखलाई पड़ता है वह महत्व और लघुत्व दोनों सीमान्तों के बीच की वस्तु है। साहित्य की आत्मानुभूति यदि उस स्वात्म अभिन्यिक, अभेद और साधारणीकरण का संकेत कर सके तो वास्तविकता का

## ( १४३ )

खंरूप प्रकट हो सकता है। हिन्दी में इस प्रवृत्ति का मुख्य वाहन गद्य साहित्य ही बना।

\* \* \*

कविता के चेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देश-विदेश की सुन्दरी के वाह्य वर्णन से भिन्न जव वेदना के श्राधार पर स्वातुभूतिमयी श्राभिन्यक्ति होने लगी, तब हिन्दी मे उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। रीतिकालीन प्रचलित परम्परा से-जिस मे वाह्य वर्णन की प्रधानता थी-इस ढंग की कविताओं में भिन्न प्रकार के भावों की नये ढंग से अभि-व्यक्ति हुई। ये नवीन भाव आन्तरिक स्पर्शे से पुलिकत थे। श्राभ्यन्तर सुक्ष्म भावों की प्रेरणा वाह्य स्थूल श्राकार में भी कुछ विचित्रता रत्पन्न करती है। सूक्ष्म आभ्यन्तर भावों के व्यवहार मे प्रचलित पर्योजना असफल रही। उन के लिए नवीन शैली, नया वाक्यविन्यास त्रावश्यक था । हिन्दी में नवीन शब्दो की भीगमा स्पृह्रणीय त्राभ्यन्तर वर्णन के लिए प्रयुक्त होने लगी। शब्द विन्यास में ऐसा पानी चढ़ा कि उस में एक तड़प उत्पन्न कर के सूक्त अभिन्यक्ति का प्रयास किया गया। भवभूति के शब्दों के अनुसार—

व्यतिषजित पदार्थानान्तरः कोपि हेतुः
न सन्नु वहिरुपाधीन प्रीतय संश्रयन्ते।
वाह्य चपाधि से हट कर आ्रान्तरहेतु की ओर किन कर्म प्रेरित
र० १०

हुआ। इस नये प्रकार की अभिज्यक्ति के लिए जिन शब्दों को योजना हुई, हिन्दी में पहले वे कम सममे जाते थे। किन्तु शब्दों में भिन्न प्रयोग से एक स्वतन्त्र अर्थ उत्पन्न करने की शिक्त है। समीप के शब्द भी उस शब्द विशेष का नवीन अर्थ योजन करने में सहायक होते हैं। भाषा के निर्माण में शब्दों के इस व्यवहार का बहुत हाथ होता है। अर्थ बोघ व्यवहार पर निर्मर करता है, शब्द-शास्त्र में पर्य्यायवाची तथा अनेकार्थवाची शब्द इस के प्रमाण हैं। इसी अर्थ चमत्कार का महात्म्य है कि किव की वाणी में अभिधा से विलच्चण अर्थ साहित्य में मान्य हुए। ध्वनिकार ने इसी पर कहा है—

प्रतीयमानं पुनरन्यदेववस्त्वस्ति वाग्गीषु महाकवीनाम् ।

श्रभिन्यक्ति का यह निराला ढंग श्रपना स्वतन्त्र लावण्य रखता है। इस के लिए प्राचीनों ने कहा है—

> मुक्ताफलेषुच्छायायास्तरलत्विमवान्तरा प्रतिमाति यदङ्गेषु तल्लावध्यमिष्ठोच्यते ।

मोती के भीतर छाया की जैसी तरलता होती है वैसी ही कान्ति की तरलता छड़ में लावएय कही जाती है। इस लावएय को संस्कृत साहित्य में छाया और विच्छित्त के द्वारा कुछ लोगों ने निरूपित किया था। कुन्तक ने वक्रोक्तिजीवित में कहा है—

प्रतिभा प्रथमोद्धे द समये यत्र वक्रता शब्दाभिषेययोरन्तः स्फुरतीव विमान्यते । शब्द और अर्थ की यह स्वामाविक वक्रता विच्छित्त, छाया और कान्ति का सृजन करती है। इस वैचित्र्य का सृजन करना विद्ग्ध किव का ही काम है। वैद्ग्ध्य मंगी मणिति में शब्द की वक्रता और अर्थ की वक्रता लोकोत्तीर्ण रूप से अवस्थित होती है। (शब्दस्पिह वक्रता अमिधेयस्य च वक्रता लोकोतीर्णेन रूपेणावस्थानस—लोचन २०८) कुन्तक के मत में ऐसी मणिति शालादि प्रसिद्ध-शब्दाथोंपनिषम्य व्यतिरेकी होती है। यह रम्यच्छायान्तरस्पर्शी वक्रता वर्णे से लेकर प्रबन्ध तक में होती है। कुन्तक के शब्दों में यह अञ्चलाछाया तश्य रमणीयता (१३३) वक्रता की उद्मासिनी है।

परस्परस्य शोभाये वहव पतिताः स्वचित । प्रकाराजनयन्त्येता चित्रच्छाया मनोहराम् ॥३४॥

२ उत्मेष व० जी०।

कभी-कभी स्वातुभव संवेदनीय वस्तु की श्राभिव्यक्ति के लिए सर्वनामादिकों का सुन्दर प्रयोग इस छायामयी वक्रता का कारण होता है—वे ऑखे कुछ कहती हैं।

अथवा —

निद्रानिमीलितदशो मद मन्यराया ना-यर्थवन्तिनचयानि निर्यंकानि । श्रवापि मे वरतनोर्मं बुराणि तस्या-स्तान्यचराणि हृदये किमपिध्वनन्ति ॥ किन्तु ध्वनिकार ने इस का प्रयोग ध्वनि के भीतर सुन्द्रता से किया।

> यस्त्वतच्यक्रमो व्यङ्गयो घ्वनिवर्ण पदादिषु । वाक्ये संघटनाया च सप्रवन्धेपि दीप्यते ॥

यह ध्विन प्रवन्ध, वाक्य, पद श्रौर वर्ण में दीप्त होती है। केवल श्रपनी संगिमा के कारण 'वे ऑखें' में 'वे' एक विचित्र तड़प उत्पन्न कर सकता है। श्रानन्द वर्धन के शब्दों में—

> मुख्या महाकवि गिरामलंकृति भृतामपि प्रतीयमानच्छायैपाभृषालज्जेव योपिता ॥३-३८॥

कि की वाणी में यह प्रतीयमान छाया युवती के लजा मूषण की तरह होती है। ध्यान रहे कि यह साधारण अलंकार जो पहन लिया जाता है वह नहीं है, िकन्तु यौवन के भीतर रमणी सुलभ श्री की बहिन ही है, घूँघट वाली लजा नहीं। संस्कृत साहित्य मे यह प्रतीयमान छाया अपने लिए अभिन्यिक के अनेक साधन उत्पन्न कर चुकी है। अभिनवगुप्त ने लोचन में एक स्थान पर लिखा है। परां दुर्जमां छायां आत्मरूपता यान्ति।

इस दुर्तभ छाया का संस्कृत कान्योत्कर्ष काल में अधिक महत्व था। आवश्यकता इस में शान्दिक प्रयोगों की भी थी, किन्तु आन्तर अर्थ वैचित्र्य को प्रकट करना भी इन का प्रधान लक्ष्य था। इस तरह की अभिन्यक्ति के उदाहरण संस्कृत में प्रचुर है। उन्हों ने उपमाओं में भी आन्तर सारूप्य खोजने का प्रयत्न किया था। निरहकार मृगाङ्क, पृथ्वी गत्तयीवना, सवेदन मिवाम्बर, मेघ के लिए बनपद ववू लोचने पीयमान या कामदेव के कुसुम शर के लिए विश्वसनी रमायुव ये सब प्रयोग बाह्य साहश्य से अधिक आन्तर साहश्य को प्रगट करने वाले हैं। और भी

आईं ज्वर्लात ज्योतिरहमस्मि, मधुनक्त मुतोषित मधुमद पार्थिव रज. इत्यादि श्रुतियो में इस प्रकार की श्रमिव्यंजनाएं वहुत मिलती हैं। प्राचीनो ने भी प्रकृति की चिरिनःशब्दता का श्रनुभव किया था —

शुचि शीतल चन्द्रिकाप्लुता श्रिर निशब्द मनोहरा दिशाः

प्रशमस्य मनोभवस्य वा हृदि तस्याप्यथ हेतुता ययुः ॥

इन श्रभिव्यक्तियों में जो छाया की स्निग्धता है, तरलता है, वह विचित्र है। श्रलङ्कार के भीतर श्राने पर भी ये उन से कुछ श्रधिक हैं। कदाचित् ऐसे प्रयोगों के श्राधार पर जिन श्रलङ्कारों का निर्माण होता था, उन्हीं के लिए श्रानन्दवर्धन ने कहा है—

तेऽजंकारा-परांछाया यान्तिघ्वन्यंगतां गता । ( २—२६ )

प्राचीन साहित्य में यह छायावाद अपना स्थान वना चुका है। हिन्दी मे जब इस तरह के प्रयोग आरम्भ हुए तो कुछ लोग चौके सही, परन्तु विरोध करने पर भी अभिन्यक्ति के इस ढंग को प्रहण करना पड़ा। कहना न होगा कि ये अनुभूतिमय आत्मस्पर्श कान्य जगत् के लिए अत्यन्त आवश्यक थे। काक्त या रलेष की तरह यह सीधी वक्रोक्ति भी न थी। वाह्य से हट कर कान्य की प्रवृत्ति आन्तर की ओर चल पड़ी थी।

जब वहति विकर्त कायोन मुझति चेतनाम की विवशता वेदना को चैतन्य के साथ चिरवन्धन में बाँध देती है, तब वह श्रात्मस्पर्श की श्रानुभूति, सूक्ष्म श्रान्तर भाव को व्यक्त करने में समर्थ होती है। ऐसा छायावाद किसी भाषा के लिए शाप नहीं हो सकता । भाषा अपने सांस्कृतिक सुधारों के साथ इस पद की श्रोर श्रमसर होती है, उच्चतम साहित्य का स्वागत करने के लिए। हिन्दी ने त्रारम्भ के छायावाद में अपनी भारतीय साहि-त्यिकता का ही अनुसरण किया है। कुन्तक के शब्दों में अति-क्रान्त प्रसिद्ध व्यवहार सरिए के कार्ए कुछ लोग इस छायावाद में अस्पष्टवाद का भी रंग देख पाते हैं। हो सकता है कि जहाँ कि ने अनुभूति का पूर्णतादात्म्य नहीं कर पाया हो वहाँ अभि-व्यक्ति विश्वंखल हो गयी हो , शब्दों का चुनाव ठीक न हुन्ना हो, हृदय से उस का स्पर्श न हो कर मस्तिष्क से ही मेल हो गया हो, परन्तु सिद्धान्त मे ऐसा रूप छायावाद का ठीक नहीं कि जो कुछ श्रारपष्ट, छाया मात्र हो, वास्तविकता का स्पर्श न हो, वही छायावाद है। हाँ, मूल में यह रहस्यवाद भी नहीं है। प्रकृति विश्वात्मा की छाया या प्रतिविम्ब है। इसलिए प्रकृति को काव्यगत व्यवहार में ले आ कर छायावाद की सृष्टि होती है, यह सिद्धान्त भी आमक है। यद्यपि प्रकृति का श्रालम्बन, स्वानुभूति का प्रकृति से तादात्न्य नवीन काव्य धारा मे होने लगा है , किन्त्र प्रकृति से सम्बन्ध रखने वाली कविता को ही छायावाद नहीं कहा जा सकता।

## ( १४५ )

छाया भारतीय दृष्टि से अनुमूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। ध्वन्यात्मकता, लाक्तिकता, सौन्दर्य-मय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृति छायावाद की विशेषतायें है। अपने भीतर से मोती के पानी की तरह आन्तर स्पर्श कर के भाव समर्पण करनेवाली अभिव्यक्ति छाया कान्तिमयी होती है।